# विस्मृतिके गर्भमें

किता ब म ह ल इलाहाबाद द्वितीय संस्करण १६४५ तृतीय संस्करण १६४६

प्रकाशक—िकताव महल, ४६-ए, जीरो रोड, इलाहावाद । मुद्रक—रामभरोस मालवीय, 'श्रभ्युद्य' प्रेम, इलाहावाद ।

# सूची

| विषय                                                      | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| उपोद्घात                                                  | १     |
| १- थिविसका राजकुमार सेराफिस, गोवरैलाका प्रथम दर्शन,       |       |
| शिवनाथ जौहरीकी रहस्यमयी हत्या                             | પૂ    |
| २गोबरैया-मूर्ति, श्रौर धनदास जौहरी वकील से मेरा परिचय     | १५    |
| ३शिवनाथ जौहरीकी विचित्र यात्रा, मेरा ब्रविचारपूर्ण निश्चय | र २४  |
| ४—'कमल'के कप्तान धीरेन्द्रनाथ, श्रौर वीजककी चोरी          | ३३    |
| ५—कप्तान धीरेन्द्र ग्रौर महाशय चाड्से घनिष्ठता            | ३६    |
| ६—महाशय चाड्से निवेदन                                     | 80    |
| ७चाड्की पहिली बाजी                                        | प्र   |
| ८—चाड् भी काहिराको                                        | ६१    |
| ६काहिरासे सूची-पर्वत तक                                   | ६६    |
| १०- "वहाँ इस बालूकी भूमिपर सूर्य भट्ठेकी भाँति धधकता है"  | ७६    |
| ११उपविष्ट लेखकोंकी सड़क                                   | 66    |
| १२—रथी, हमारी हिकमत                                       | ४३    |
| १३—नीलके देवता सेराफिसकी भूमिमे                           | १००   |
| १४मितनी-हर्पीमे प्रवेश                                    | ११०   |
| १५—सेनापति नोहरी                                          | १२२   |
| १६रा-मदिर, प्सारोका लौट त्र्याना                          | १२७   |
| १७महारानीसे वार्तालाप                                     | १३४   |
| १८—काली घटार्ये                                           |       |
| १६भयकर तूफान                                              |       |
| २०—बक्नीका पहिला वार                                      |       |

## [ 7 ]

| २१ रा मन्दिरका युद्ध     | १७० |
|--------------------------|-----|
| २२—चाङ्का ग्रदभुत साहस   | १८० |
| २३ — शावाश चाड्          | १८८ |
| २४प्रासादपर चढ़ाई        | १९६ |
| २५—भीपण स्थिति           | २०४ |
| २६—ग्रन्तिम मोर्चा, विजय | २१२ |
| २७—उपमंहार               | २१९ |

# विस्मृतिके गर्भमें

## उपोद्घात

यदि मुक्तसे पहिले कोई कहता, कि तुम विद्यावत, प्राचीन इति-हासके अध्यापक, अपने पर्यटनके विपयमे एक ऐसा अन्थ लिखोगे, जो बहुत कुछ उपन्यासकी मॉित होगा, तो मैं कदापि इसपर विश्वास न करता। मैंने कभी इसे सम्भव न ख्याल किया था, कि लोगोंके सरल विश्वासको आकृष्ट करके, सत्यता और वास्तविकताके विषयमे मैं ख्याति लाभ करूँगा। और वह आकृष्ट करने का ढग क्या !— यहीं, यदि असम्भव नहीं तो अयुक्त अवश्य, अनेक विचित्र घटनाओं को वर्णन करके, उन्हें सत्य स्वीकार करानेका प्रयत्न।

यद्यपि मुक्ते मिश्र के प्राचीन इतिहासका श्रच्छा ज्ञान है, मै वहाँ के प्राचीन श्रद्भुत कर्मकाडोसे परिचित हूँ, श्रीर उस श्रद्भुत पुरातन सम्यता के श्राश्चर्यमय दिव्य चमत्कारोके विपयमे भी पूर्ण परिचय रखता हूँ; तथापि मेरा विश्वास इन दिव्य चमत्कारोपर नहीं है। मै पाठकोको ।उन्ही बातोपर विश्वास करनेके लिये कहूँगा, जिनपर कि मेरा श्रपना विश्वास है—श्रर्थात्, पवित्र गोवरैलाने स्वयं हमलोगों मेंसे किसीपर भी कुछ प्रभाव न डाला । श्रीर सचमुच यह मानना श्रसम्भव है, कि एक परथरका ज़रा-सा दुकड़ा—कुछ तोला हरा चक-मक—किसी प्रकार भी सरल मानव जातिके जीवन या भविष्यपर प्रभाव डाल सकता है। मेरी समक्त मे ऐसी प्रभाववाली सारी बाते धुणाचर न्यायसे घटित होती हैं। किन्तु तो भी इसका ग्रहण-पाठकोंकी रुचिपर छोड़ता हूँ।

स्वभावतः मैं एक शान्तिप्रिय, विद्याप्रेमी, श्रौर विद्यार्थी मनुष्य हूँ । श्रपने श्रन्वेपणोंके सम्बन्धमे श्रनेक बार मैं नील नदीपर गया हूँ । तीन बार मसोपोतामिया, एक बार फिलिस्तीन श्रौर यूनान, भी गया हूँ । मेरे हृदयमे कभी ज़रान्सी भी इच्छा न होती रही, कि मैं किसी भयंकर पर्यटनमें हाथ डालूँ । सचमुच—क्योंकि मैं चाहता हूँ कि श्राप मुक्ते मेरे व्यवहारोंसे जॉचे—मैं इसे स्वीकार करता हूँ, कि मेरा हृदय दुवल है, श्रथवा दूसरे शब्दोंमें समिक्तये कि, मै कायर हूँ ।

हथियारके प्रयोगमें मुक्ते जरा भी श्रभ्यास नहीं है। मैं बहुत ही दुवला-पतला श्रीर निर्वल हूँ, इसका प्रमाण इसीसे मिल सकता है, कि मेरी ऊँचाई पाँच फीट चार इंच श्रीर वजन विस्कुल एक मन बारह सेर है। इन्हीं सब कारणोसे मुक्ते श्रपनी कथा श्रारम्भ करनेसे पूर्व दो-चार शब्द भूमिका श्रथवा उपोद्घातकी भाँ ति कहने की श्रावश्यकता पड़ी।

किसी-किसी समाजमें, मैं मानता हूं, मेरी बहुत प्रसिष्ठि है। किंतु मनुष्योकी अधिकाश संख्या—विशेषकर वह लोग जो कि मेरी इस कथाको पढ़ेंगे—मेरे नामको न जान सकेंगे। अतः मुक्ते इसे कहनेंगे जरा भी संकोच नहीं, कि मैं कौन हूं; क्योंकि मैं उस यात्रामें जरा भी श्रेय नहीं लेना चाहता; जो कि मेरे और मेरे साथियोंके ऊपर, शवाधानीके अन्वेषणमें, पड़ी थी। मचमुच मुक्ते उसमें कुछ भी श्रेय नहीं है। मैंने विना जानेबूक्ते इस काममें हाथ डाला था। और जय मेंने अपनेको खतरेसे घरा, कितनाइयोंसे परास्त, पर्यटक और पड़तालकके पदपर बैठाया जाता पाया, तो सच कहता हूँ, मैंने समका कि, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं सबैधा इससे बाहर हूँ।

मेरे पास, श्रपने उन दोनो श्रसाधारण वीर पुरुपंकी प्रशसांक लिये शब्द नहीं हैं; जो इन सारे ही सकटके दिनोंमें मेरे साथ थ। इन्हीं दोनों पुरुपोंके कारण मैं जीवित बना। दोनों हीका में ऋणी हं,

Sarcophagus.

श्रीर ऐसा ऋगा जिससे उऋगा होना इस जीवनमें मेरे लिये श्रमम्भव है। कप्तान धीरेन्द्रनाथ ऐसे पुरुष हैं, कि जिनकी सम्मान में हृदयसे करनेके लिये सर्वदा तैय्यार रहूँगा। उनकी हिम्मत, उनकी स्थिर मनस्कता—जो श्राफतके समय भी डगमग नहीं होती—उनकी श्रासा-वादिता श्रौर ईमानदारी, वह गुण है, जिनके कारण मुक्ते, श्रपने ऐसे मित्रका गर्व है। ग्रौर महाशय चाड् ?—मैं न व्यवहारकुशल मनुष्य हूँ, श्रीर न मानव प्रकृतिका वेत्ता, किन्तु तो भी मै कह सकता हूँ, कि मैने इस तरहका चिप्रचेता, चिप्रनिणयकत्ती मृतुष्य कभी नहीं देखा। उनका परिणाम निकालनेका ढंग लोकोत्तर था । श्रुपनी यात्रामें उनकी कल्पना शक्ति, उनके बौद्धिक तर्कके चमत्कारोको देखनेके बहुतसे श्रवसर मुक्ते मिले । वह वैसे ही वीर थे, जैसे कि धीरेन्द्र श्रीर स्थूल होनेपर भी वह थकना जानते ही न थे। यह मेरा सौभाग्य था, जो श्रभी उस महाप्रस्थानमे कदम वढाते ही यह दोनों महापुरुष मिल गये, मुक्ते यह सोचनेमें भी भय मालूम होता है, कि यदि यह दोनों व्यक्ति मेरे साथ न होते तो कैसे बीतती । निस्तन्देह मै उस समय नुवियाकी मरुभूमिमे नष्ट हो जाता, और कभीको मेरी सूखी अस्थियाँ गिद्धो और चील्हो द्वारा चुन ली गई होतीं।

भाग्यने मुक्ते वह शक्ति न दी थी, कि मैं एक किमं पुरुपके मार्ग-पर चलता। मेरे पास हिम्मत नहीं, मेरे पास शारीरिक वल नहीं। और सबसे बढ़कर मेरे दृदय मे वीरत्व प्रदर्शन करनेकी आक्राका नहीं। बाल्य हीसे मै निर्वल हूँ, चश्माधारी, पतली छातीवाला, और।टेढी कमर रखता हूँ। हाँ, एक शिर मुक्ते ऐसा मिला है, जो सम्पूर्ण शरीरकी अपेका वड़ा और इसीलिये वेढंगा मालूम होता है। स्कूलमे, मैं एक प्रसिद्ध मेधावी विद्यार्थी था, मैने वरावर इसके लिये अनेक पारितोषिक पाये; लेकिन क्रीड़ाचेत्रमे सफलता प्राप्त करनेके लिये न मेरेम योग्यता ही थी न इच्छा ही। जब मुक्ते कुछ-कुछ इतिहासका ज्ञान होने लुम्प्य मुक्ते मिश्रके इतिहाससे बड़ा प्रेम हो गया। यह भी मेरी खुश-नि कि मेरे पिता एक अच्छे धनिक पुरुष थे, इसिलये जीविकोपार्जनकी मुक्ते कुछ भी चिन्ता न थी। आठ ही वर्षकी अवस्थामें में पितृहीन हो गया। मेरी जायदादका प्रवन्ध कोट-आफ-वार्डके हाथमे रहा; और जब बालिंग हुआ, तो मै अपनी सम्पत्तिका स्वामी हुआ। वह मेरी सीधी-साधी आवश्यकताओं से कही अधिक थी।

पढ़ना श्रीर पढ़ाना, इसके श्रितिरक्त मेरे हृदयमे कोई इच्छा न थी। श्रपनी श्रामदनीमसे मुफे उतने ही खर्चकी श्रवश्यकता थी, जो कि मेरे श्रध्ययनमे, मेरे विद्याव्यसनमें सहायक हो; श्रीर शेप वंकमें सूद-मूल लेकर बरावर वढ रही थी। चालीस वप तक श्रपने प्रिय विषयपर श्रविरामतया में परिश्रम करता रहा जितना ही जितना मेरा जान बढ़ता जाता था, उतनी ही उतनी मेरी जिशासा, मेरा विद्याप्रेम भी बढता जाता था।

में विदेह-विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, श्रीर नेपाल कालिजका प्रोफेसर हुश्रा था। में मिश्र-ग्रन्वेपण-कोपकी कमीटीका भी मेम्बर था, श्रीर विदेह-विश्वविद्यालयका श्रॉनरेरी डी॰ सी ॰ एल॰ भी। जब में प्रेतीस ही वर्षका था, उसी समय मुक्ते नालन्दा-संब्रहालयका वर्तमान दायित्वपूर्ण पद मिला।

यह सब वाते मुक्ते इसिलये लिखनी पड़ी, कि इस जगह वर्णन की जानेवाली घटना श्रोंको कोई मनघड़न्त न समक्त ले। उनको पता लग जाय, कि मेरे ऐसा प्रामाणिक श्रोर प्रतिष्ठित पुरुप वेसा करके कभी श्रपने पेरोंमें त्राप कुल्हाडी। न मारेगा। मेरा काम यह नहीं, कि श्रपने छुटीके घंटोंमें जो कुछ भी गला, कथा गढ़ मारूँ। वैज्ञानिक सर्वदा सत्यके प्रेमी होते हैं। नेरे ऊपर पड़ी हुई घटनायें न श्रातिशयोक्तिपूर्ण हैं, न श्रिषक ही। यदि किसीको मेरे कथनपर मन्देह हैं, तो उसे मितनी-हपींके विचित्र नगरकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ राजपामादकी उत्तर दिशाके उद्यानमें वह मन्दर श्रीर सीम्य रानी मिलेगी; जो उस विचित्र देशपर शासन करती

है, श्रीर इससे भी श्रिधिक उसे एक श्रद्भुत श्रीर उल्लेखनीय पुरुषकी मम्मी (सुरिक्ति शव) मिलेगी, जो एक समय हमारे पटना हाई-कोटका वकील था।

#### -9-

#### थेबिसका राजकुमार सेराफिस; गोबरैलाका प्रथम दर्शन; शिवनाथ जौहरीकी रहस्यमयी हत्या

मै पहिले उन कारणोंको बतला देना चाहता हूँ, जिनके कारण मै इस अद्भुत यात्रामे घसीटा गया। हाँ, यहाँ मै प्रकरणविरुद्ध मिश्रकी ऐतिहासिक नाना बातोको न छेडूँगा। मेरे पाठकोमेसे बहुतसे शायद इन बातोंके विषयमे कुछ भी जान न रखते होगे, अतः उनके फायदेके लिये यहाँ कुछ टिप्पणिके तौरपर कह देना बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक हो सकेगा मै इसे बहुत ही सद्येपमें तथा स्पष्टतापूर्वक वर्णन करनेकी कोशिश करूँगा, जिसमे कि अनम्यस्त मस्तिष्क भी उसे अच्छी प्रकार ग्रहण कर सके।

श्रनेक वर्षों से मै उन सुन्दर पष्टिकाश्रोको जानता हूँ, जिन्हें कानकके मन्दिरमें देखा जा सकता है, श्रौर जिनपर सेराफिस की रमशान-यात्रा श्रक्ति है। यह चित्र श्रौर उनके माथकी चित्रलिपि बतलाती है, कि सेराफिस थेबिसका एक राजकुमार श्रौर बड़ा धनाढ्य पुरुष था, श्रौर यह भी कि वह तत्कालीन फरऊन (मिश्र-सम्राट)का मित्र था। यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी राजवशका था या नहीं; श्रौर इसका हमारे प्रकृत विषयके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। सम्भवतः वह धर्माचार्य या राजकीय उच्च कर्मचारी रहा होगा। यह बात लेकिन, बिलकुल निश्चित है, कि उसका शवसंस्कार किसी सम्राट् के शवसंस्कार की भाँति ही बड़े धूमधामसे किया गया था। उसके साथ एक बहुत परिमाणमें सोना भी समाविस्थ किया गया। पीनेके

गिलास, कलश, पेटियाँ श्रौर मंज्याये जिनमें भोजन, शस्त्र, शाही चोगा, श्राभृपण, राजदंड, सभी ही शुद्ध श्रौर ठोसं सीनेके थे। श्रौर प्रत्येकपर 'थेविसका राजकुमार' श्रौर उसकी मुद्रा श्रिक्कत थी। यह सभी चीजें राजकुमारकी मम्मीके साथ कब्रमें ले जाई गई। उक्त चित्र-माला की पाँचवी पट्टीमें गोबरेला भी चित्रित हैं। इस गोबरेलेको एक पुरोहित शोक मनानेवालों के श्रागे-श्रागे लें चलता था। यह पवित्र गोबरेला चित्रमें श्रपने श्रसली रूपसे बहुत बड़ा करके दिखाया गया है।

श्रपनी मिश्रकी द्वितीय-यात्रा, जब कि येविसकी खुदाईका काम बड़े जीरपर ही रहा था, मैने स्वय कार्नकका मन्दिर देखा, श्रीर सेराफिसके जनाजेके विपयम खोदे हुए शिलालेखको भी पढ़ा। जो कुछ मैने वहाँ देखा, उससे भी उसके विपयम में बड़ा उत्सुक था. किन्तु मुक्ते स्मरण हैं, कि उस समय मुक्ते एक चीजने बहुत श्राकृष्ट किया था, वह यहीं कि सेराफिसका जनाजा जोड़े पवतो द्वारा संकेतित किया गया है। इनमसे एकके शिखरपर एक बाज वैटा है, श्रीर दूसरे शिखरपर एक गिड़: श्रीर पहाड़ोकी जड़मे देवी सप लिपटा हुश्रा है, श्रीर पास ही एक देवमूर्त्त है जिसके शिरपर एक कमलका फूल है।

यवन ऐतिहासिक हेरोदोतुस्—जिसपर, सचमुच मिश्रके मम्बन्धमें विश्वास नहीं किया जा सकता—कहता है, कि नीलका उद्गम दो पर्वतों के बीचमें है। इन्हें माफी श्रीर क्राफी कहते हैं। यह सच है, कि शिलालेखमें उिहासित दोनो पर्वतोंको में नीलका उद्गम-स्थान न समभता, यदि पर्वतके नीचेकी मूर्ति न होती। मूर्ति निस्सन्देह नीलदेवता हपींकी थी श्रीर दोनो शिखरपरके पन्नी ऊपरी श्रीर निचली नदियोंके संकेत थे।

यह याद रखना चाहिये, कि इस परिणामपर में पहिले ही नहीं पहुँच गया। किन्तु आनेवाली घटनाओं—विशेपकर जब कि मुके शीयुत चादी नार्किक शक्ति और मम्मतिन लाभ उठानेका मीका मिला—ने सारे ही विषयको स्पष्ट कर दिया। कार्नकके मन्दिरने इस वातकी पूरी सूचना दे दी थी, कि सेराफिसका रशाव विविसमें नहीं दफनाया गया, विलक उसकी समाधि, नुवियाके रेगिस्तानके उसपार नीलके उद्गमस्थानके पास है।

इस साद्य-शृद्धलाकी दूसरी कड़ी मेने-पेपरस द्वारा प्राप्त हुई है, जिसका कि अधिकाश पढ़ा नहीं जाता। जो कुछ इसका अश पढ़ा जा चुका है, वह भी मेरे ही द्वारा। मुक्ते स्मरण है, कि उस समय मुक्ते कितना आश्चर्य हुआ था, जब कि मैंने वहाँ बारहवे राजवशके समयम यिवसके राजकुमार सेराफिसका नाम फिर पाया।

यहाँ इस वातकी एक और साली थी—यदि इसके देखनेके लिये मरे पास आँख होती—िक सेराफिस, इध्योपियामे दफनाया गया थाः क्योंकि वारहवे राजवशके शासनकाल हीमे थेबी सम्राटोंने, मध्य अफ्रोकाकी वडी भीलोंकी ओर, दिल्एके जगली प्रदेशका आधिक भाग विजय किया। बिक पेपरसका एक अत्यन्त सुगठ्य भाग एक यात्राका भी वर्णन करता है, जिस यात्रापर स्वय सेराफिस, फरऊनकी आज्ञासे गया था। यह यात्रा मेरोसे दिल्एकी ओर अर्थात् निदयोके संगम—जहाँ आजकल खर्तूम शहर है—के।उस पारकी ओर हुई थी।

पेपरसने यह भी स्चित किया है, कि सेराजिसकी समाधि मितनीम है। श्रीर मैं सिर्फ एक मितनी या मतानियाको जानता था, जो कि मेश्भिसके दिल्एा नाइफके नोममें है। यह निश्चय है कि कोई भी भेत्रीय सर्दार वहाँ नहीं दफनाया जा सकता। श्रीर विशेष बात यह थी, कि दूसरे स्थानपर उसका नाम भितनीहपीं लिया गया है। इस प्रकार एक बार श्रीर सेराजिनकी समाधि-भूमिका मम्बन्ध नीलके देवना हपींसे जोड़ा गया है।

्स विषयमें ग्रागे बढ़ने ग्रीर गोवरैलाके रहस्यकी न्त्रीर ध्यान दिलानेसे पूर्व, जो कुछ सामग्री, गोवरैलाके नालन्दा-संग्रहालयमें पहुंचनेम पहिले, मेरे पाम थी, जरा उसपर विचार करना चाहिये। येविस राजकुमार सेराफिस अपने महान् कोषके साथ, मितनी-हर्पा नामक स्थानपर दफनाया गया, और यह स्थान न किसी मिश्रतत्त्ववेत्ताको मालूम है, और न कही किसी प्राचीन या अर्वाचीन नकशेपर उसका चिह्न है। तथापि यह माननेके लिये कई कारण हैं, कि यह स्थान इथ्योपिया देश—जिसे आजकल सूदान कहते हैं—में कहीपर है।

श्रव गोवरेलेकी वात देखनी है। मै ठीक तारीख नहीं बतला सकता, किन्तु वह विचित्र प्रातःकाल मुभे ग्रव भी श्रच्छी तरह स्मरण है। मैं नालन्दा-संग्रहालयके अपने कमरे मे कुछ चित्र-लिपियोंकी तुलना कर रहा था उसी समय किसी कामसे मै उस कोठरी मे गया, जहाँ बहुत से अप्रदर्शित प्राचीन नमूने तालामे वन्द करके रक्खे रहते है। उत्मुकतावश मैने वहाँ कई नमूनो को उठा-उठाकर देखना श्रारम्भ किया। वहाँ कितनी ही वस्तुये कामकी मिलने लगी, इसीलिये में श्रीर भी गौरसे प्रत्येक चीजकी देखभाल करने लगा। उसी समय मुक्ते एक तालावन्द दराज मिला । मैंने उसकी चाभी खोजनी शुरू की, भ्रौर कुछ परिश्रम के बाद मुभे वह एक लिफाफेमे वन्द मिली। जान पड़ता है, जान-बूभकर उसे छिपाने की कोशिश की गई थी। टराजके तालेको खोलकर देखा, तो उसमें एक वस्ता मिला, जो दो फीट बम्बा श्रीर छः इञ्च चौड़ा था। मैने जव उसे हाथ में उठाया तो, उसका वजन भारी जान पड़ा। अय मेरा कौत्हल और वढा भैंने तुरन्त उने खोल डाला, श्रीर उम समय मेरे श्राश्चर्यकी सीमा न रही, जब कि मेंने अपने हाथोंम एक हरा चकमक पत्थर देखा, जिसपर कि एक श्रत्यन्त सुन्दर गोवरैला श्रंकित था। मेरे मारे जीवन में यह एक ऋदितीय त्रात थी।

उसे भली-भाँ ति जाँच करने पर मुक्ते मालूम हुआ, कि यह सेराफिसका गोबरेला है। कैसी विचित्र बात, घूम-फिरकर वहीं सेराफिन फिर मेरे पास। मैंने प्रथम गोबरेलेकी चित्रलिपिको पट्ना न चाहा, क्योंकि ऐसी हुर्लभ वस्तु की प्राप्ति से मेरे मन मे नाना विचार उटने लग पड़े। मुक्ते बड़ा श्राश्चर्य हुत्रा, कि क्यों नहीं इस दुर्लभ रतकों सूची में लिखा गया श्रीर क्यों नहीं इसे श्रालमारी में रख कर प्रदर्शित किया गया ? सेराफिसकी समाधि श्रब तक नहीं प्राप्त हुई, श्रीर न वह स्थान ही मालूम है, जहाँ वह है। श्रीर जहाँ तक श्राधुनिक वैशानिक जगतको मालूम है, उस समाधिकी कोई भी वस्तु प्रकाशमें नहीं श्राई। श्रीर यहाँ मेरे सन्मुख स्वय गोवरैला ही पड़ा हुत्रा है जो, जान पड़ता है, जादूके जोरसे क्दकर नालन्दा में पहुँच गया। कितने श्रफ्तोसकी बात है, कि मैं—ऐसी सारी ही ऐतिहासिक बहुमूल्य दुर्लभ सामग्रियोंको सुरिच्चित रखनेका यहाँ जिम्मेवार हूँ—इसके विषयम कुछ भी नहों जानता, श्रीर यदि श्राज भी श्रकस्मात् में इघर न श्राता, तो कौन जानता है, कब तक यह उसी जगह श्रिंदेमें पड़ा रहता ?—

जब मै इस प्रकार विचारमे मग्न था उसी समय मेरी दृष्टि उस कागजपर पड़ी, जिसमे वह लपेटा था। यह भी ऋच्छा हुऋा, जो मैने तारीख ही न नोट की, बिल्क उस कागजको ही रख छोड़ा ? यह २६ जून सन् १८८१का 'मागध' था।

'गोबरैला' के निरीक्त पूर्व, यह जान लेनेकी वड़ी इच्छा हुई, कि यह कैसे नालन्दा-संप्रहालयमे श्राया; जहाँ कि, उसके देखनेसे पता लगता था, बहुत दिनोसे पड़ा है ? मैने श्रपने क्लकको बुलाकर इस विषयम बहुत कुछ पूछा किन्तु कोई भी बात मुक्ते श्रपने मतलवकी न मिली। हाँ, उसने बताया, कि पहिले यहाँ एक श्रीर रक्तक था, जिसका नाम रामेश्वर था। वह इस दराज श्रीर कोठरीका बहुत इस्ते-माल किया करता था। रामेश्वरको काम छोड़े हुए भी बहुत दिन बीत गये।

उस दिन शामके वक्त जब मै त्रापने निवास-स्थानपर जाने लगा, तो साथ ही गौबरैलेको भी लेता गया। घर पहुँचकर मैने उसे वड़े यलसे त्रापने लिखनेकी चौकीकी दराजमे रखकर ताला वन्द कर्मित्र त्रापने क्लकसे यह भी मालूम हो गया था, कि रामेश्वर वि है। उसी रातको मै विहार पहुँचा। संयोगसे रामेश्वर घर हीपर मिला। मेरे प्रश्न करनेपर पहिले वह हिचकिचाता-सा मालूम पड़ा। किन्तु धीरे-धीरे मैने सारी बात एक-एक करके निकाल ली। सन् १८८१के वर्पाकालमें, तारीख नही मालुम, एक दिन जब कि रामेश्वर नालन्दा-सप्रहालयके मिश्रीय विभागमे अपनी ड्यूटीपर था: एक अधेड़ ग्रादमीने; जो बहुत घवराया हुन्ना-सा था, दौड़कर उसकी बॉह पकड ली। ग्राभी रामेश्वर उससे एक वात भी न करने पाया था, कि कोई चीज़ ढाई-तीन सेर भारी एक कपड़ेमे लिपटी उसके हाथमे रख दी गई। जब रामेश्वरने पूछा कि, यह क्या है, तो उस अपरिचित व्यक्तिने जवाब दिया-'भगवानके वास्ते, इसे लो। मै इसे तुम्हें या किसीको देता हूं! किन्तु प्सारोसे खवरदार ! यह कहते हुए वह । स्रादमी, । सप्रहालयकी सीढियोंको जल्दी-जल्दी फॉदता फाटकके सामने खड़ी ऋपनी मोटर-साइकलपर पागल-सा बैठ गया। रामेश्वरने उस मनुष्यके विषयमें वतलाया। वह एक मध्य-वयस्क त्रादमी था। उसके रोम-रोमसे पता लगता था, कि कोई भारी शत्रु मृत्युकी भाँति उसका पीछा कर रहा है। उसका चेहरा धूपसे जला हुआ मालूम होता था, यद्यपि यह वर्षाका समय था। यद्यपि वह दृरसे ऋाया जान पड़ता था, किन्तु उसके शिरपर न टोपी थी न साफा। यदनपर एक कुर्ता ऋौर घोती थी, पैर नगा था। जान पड़ता था, किसी भयंकर स्थितिमे एक ज्ञाणका मौका पाकर वह इस प्रकार भाग ग्राया है।

रामेश्वरने इस रहस्यके छिपा रखनेमें कोई व्यक्तिगत मलाई गमकी थी। इस वातको भी पूरे तौरपर कितने ही प्रश्नोत्तरोंके वाद निकाल पाया। वात यह थी। जब रामेश्वरने उस पोटलीको ग्वोला तो उसके भीतर उसे एक हरा चकमक मिला। उसे गोवरिलेक विपयम कुछ मालूम न था, श्रतः यह नहीं जान सका, कि वह कोई मृल्यवान वस्तु है। नालन्दा-विद्यालयके हाथमें वेचनेके ख्यालसे वह उसे पहिले श्रापने पर तो गया, तोकिन उसी समयसे उसपर कई मुसीबते पड़नी शुरू हुई ।

एक बार मकानकी छत गिर गई, जिससे उसके घरवाले वाल-बाल बचे। उसकी स्त्री बीमार हो गई, श्रौर कई सप्ताह तक उसके बचनेकी कोई श्राशा न थी। वह मुक्ते विश्वास दिला रहा था, कि डाक्टर श्रौर वैद्य उस रोगको पहिचान भी न सके थे। बेचारेने जो कुछ रुपये इंतने दिन तक कमाकर बचाये थे, वह सारे ही बंकके दिवालेमे खतम हो गये। श्रौर श्रन्तमें, एक दिन जब नालन्दासे वह श्रपने घर विहार जा रहा था, तो गाड़ीसे उतरते वक्त उसका पैर प्लेटफार्मके नीचे पढ़ गया, श्रौर वह धड़ामसे गाड़ीके पहियो के नीचे जा पड़ा। संयोग श्रच्छा था, जो गाड़ी न चल पड़ी, नहीं तो बस वहीं काम तमाम था, तों भी उसे बहुत चोट श्राई, श्रौर उसकी दाहिनी कलाई ही उखड़ गई इसके लिये कितने ही दिनों तक घर बैठा रहना पड़ा।

इतना सब भुगत लेनेपर वह इस परिणामपर पहुँचा, कि यह गोबरैला ही इन सारी आफतोकी जड़ है। यह निष्कर्ष निकालनेके लिये क्या प्रमाण था, इसे मै नहीं कह सकता। कमजोर दिमाग तथा मिथ्या-विश्वास रखनेवाले लोग, ऐसी आकस्मिक घटनाओं को लेकर, तरहतरहके दिकयान्सी ख्याल गढ़ लेनेमे बड़े उस्ताद होते हैं। अन्तमे उसने यही निश्चय किया, कि जैसे हो वैसे इस बलासे पिंड छुड़ाना चाहिये।

रामेश्वरने किसी प्रकार उस पष्टिकाको तीन सप्ताह रक्खा था। उसने उसपरके लपेटे हुए कपड़ेपर स्पष्ट शिवनाथ जौहरी लिखा देखा था। इसी समय शिवनाथ दानापुरमें अपने घरपर मार डाले गये। इस रहस्यमयी मृत्युको पढ़कर रामेश्वरके लिये अप एक घरटा भी उसे अपने पास रखना कठिन था, और साथ ही इसके विषयमें किसीको कुछ सूचना देनेमें भी उसे भारी भय मालूम होता था। जब वह अच्छा होकर अपनी नौकरीपर लीटा, तो वह साथमें गोवर्रलेको भी ले आया।

उसने उसे एक पुराने समाचार पत्रमें लपेटकर उसी दराज़में रखकर ताला बन्द कर दिया, जहाँ कि मैने उसे पाया।

इस बातचीतमें, रातके नौ, विहार हीमें बज गये थे। नालन्दा जाने-वाली गाड़ी निकल गई थी, श्रौर घटे-दो घटेके भीतर कोई ट्रेन जानेवाली भी न थी। मैने भट एक तेज टमटम करके, तीन कोस जमीन बीस मिनटमें ते की। भोजन करनेके बाद ही, मैं श्रपने पढ़नेके कमरेमें चला गया। मैने चौकीकी दराजको बाहर खीचा, श्रौर यह देखकर मेरे श्राश्चर्यका टिकाना न रहा, कि गोबरेला वहाँ से उड़ गया। मैंने सारे कमरेको हूँ हना श्रारम्भ किया, श्रौर श्रन्तमें उसे एक पुराने हैंड बेगमें पाया, जिसमें कि श्रौर भी कितने ही मिश्र श्रौर पुरातत्त्व सम्बन्धी कागज-पत्र थे।

में, इसे मानता हूं, कि मैं इसके विषयम कोई ठीक समाधान न पा सका, तथापि मैंने इसे सम्भव समभा, कि शायद मेरी स्मरण-शक्ति गलती खा रही है। मेरा यह ख्याल मजबूत था, कि मैंने पिटकाको दराजमे रक्खा था, हैंडवेगमें नहीं। यह भी सम्भव है, कि नौकरने उसे वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया हो; क्योंकि कुंजी तालेमें लगी ही हुई थी; लेकिन यह भी होना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रथम तो ऐसा करनेकी जरूरत न थी, श्रीर दूमरे किसीको भी मेरे श्रध्ययन-एहकी चीजोंको उलट-पलट करनेकी श्रामा नहीं है।

में इस वातको श्रीर न सोच मका, श्रीर पट्टिकाको लेकर मसनदके महारे गद्दीपर बैठ गया। बड़ी सावधानीसे मेंने पहिले उस कागजको खोला, जिसमें वह लिपटा हुश्रा था। जिस समय मैं यह कर रहा था, उसी समय मेरी श्रॉखें इस सुर्खांपर पड़ीं:—

"दानापुरकी रहस्यमयी इत्या।"

एक ही क्यामें, गोवरेला मेरे ख्यालसे उत्तर गया। में उस रहस्यमयी घटनाके विवरणको पढ़नेमें लग गया। शिवनाय जौहरी एक सम्पन्न व्यक्ति थे। वह बहुत दिनों तक रेशमका व्यापार करते रहे, किंतु मरनेसे कितने ही वर्ष पूर्व उन्होंने इस कारबारसे हाथ हटा लिया था। उन्होंने अपना निवाह न किया था। हत्याका कोई भी कारण नहीं मालूम होता। एक दिन रातको जब कि वह अकेले थे, श्रीर उनका एकमात्र नौकर रामदयाल अपनी मांके श्राद्धमें घर गया हुआ था, उसी समय वह मार डाले गये। उनका सारा घर रत्ती-रत्ती खोजा गया था। दराज, बक्स, ताक, आलमारी सभीके ताले तोड़ डाले गये थे, और एक-एक चीजको देख-देखकर जमीनपर फेक दिया गया था। तोषक और तिकये दुकड़े-दुकड़े कर डाली गई थीं। कुर्सांपरकी गिहयों भी फाड़-फाड़कर फेक दी गई थी। जिस पुलिस-जासूसने अपनी आखोसे घटना-स्थलका निरीच्या किया था, उसका कहना है, कि खोज बहुत ही बाकायदा और बड़ी बारीकीके साथ की गई थी। ऐसा करनेम कितने ही घटे लगे होगे। चाहे तो हत्याके पहिले तलाशी हुई होगी या हत्याके वाद। सबसे निचित्र बात यह थी, कि कोई भी चीज वहाँसे चोरी न गई थी, हालाँ कि ताला तोड़ी पेटियोमे बहुत-सी मूल्यवान वस्तुये, तथा रुपये भी थे।

मै आप हीसे इसपर विचार करनेके लिये कहूँ गा, कि उस रहस्यमयी हत्या और उसके अद्भुत विवरणको पढ़कर मेरे ऐसे शान्तिप्रिय और विद्यान्यसनी आदमीके चित्तमे क्या-क्या भाव उत्पन्न हुए होगे। 'मागध' का दिया हुआ विवरण एक विचित्र उल्लेखके साथ समाप्त हुआ था। वह यद्यपि पुलिसके लिये निरर्थंक था, किन्तु मेरे लिये बहुत कुछ अर्थ रखता था, यद्यपि उस समय, उसपर विश्वास करना मेरे लिये बहुत कठिन था।

जिस कमरेमे, मृत पुरुषकी लाश मिली उसके फर्शपर दूध छिड़का गया था यद्यपि उसे लानेके लिये हत्यारेको नीचे उत्तरकर रसोईधरमे जाना पड़ा होगा। श्रीर फर्शपर खांड़यासे एक मनुष्य-चित्र खीचा गया था, जिसका कि शिर लोमड़ीका था। वह मुक्ते यह निश्चय कराने के लिये पर्याप्त था, कि हत्या ऐसे मनुष्यों द्वारा की गई थी, जो प्राचीन मिश्रकी रीति-रस्म, कर्मकाडके माननेवाले थे। फर्शपरकी आकृति और किसीकी न थी, यह स्वय मिश्री देवता अनुबिस या यमराज थे। इस बातने मेरे मनम ऐसे प्रश्नोका ताँता वाँध दिया, जिनके उत्तरमें मै पूर्णरूपेण असमर्थ था।

प्राचीन मिश्रकी सम्यताका दीपक, ईसासे ४८७ वर्ष पूर्व ही, श्रार्थात् भगवान् गौतमबुद्धके निर्वाणके साथ-साथ संसारसे निर्वाणित हो चुका । बारहवे राजवंशके श्रान्तिम थेवीय फरऊनके बादके पचपन राजाश्रोके सम्बन्धमें हमे लेख मिला है; किन्तु जहाँ तक हमें मालूम है, आचीन मिश्री सम्यता, रस्म, धर्म श्रीर भाषा ईरानी विजयके बाद ही नष्ट हो गई । श्रीर तिसपर भी, में, विद्यावत, प्राचीन इतिहासका प्रोफेसर, ऐसी श्रकाट्य सान्तियोको सामने पा रहा हूँ, कि चन्द साल ही पहिले, पटनाके पासके दानापुर शहरमे शिवनाथ जौहरी, ऐसे श्रादमियो द्वारा मार डाले गये, जो नील तटवर्ती प्राचीन मिश्रियोंके धर्म श्रीर रीतिको मानते हैं।

श्रव मैंने समाचार-पत्रको नीचे रख दिया श्रीर श्रपनी दृष्टिकों गोवरेलेके हरे पालिश किये हुए तलपर डाली। वह पढ़नेके प्रदीपकें प्रकाशसे चमक रहा था। मेरा हृदय उस समय श्राश्चर्य श्रीर श्रातंकि से भरा था। प्राचीन मिश्र सम्बन्धी श्रीर भी श्रनेक श्रद्भृत शिलालेखों श्रीर श्रन्य सामित्रयोंको उससे पहिले भी मैंने देखा था, श्रीर पीछे भी देखनेका श्रवसर मुक्ते प्राप्त हुआ, किन्तु श्रपने सारे जीवनमें मेरे मानांक्षेक भाव कभी वैसे न हुए। जिस समय भली प्रकार देखने।के लिये उसे उठाकर लालटेनके पास किया, मैंने श्रच्छी तरह श्रनुभव किया, कि मेरा रोम-रोम कांप रहा है, हृदय सिहर रहा है, तथा जान पड़ता है, कोई श्रावाज मेरे कानोंम स्पष्ट रूप से श्रा रही है, 'स्सारोसे खबरदार'।

### -2-

#### गोबरैला-मूर्ति, श्रीर धनदास जौहरी वकीलसे मेरा परिचय

श्रव में गोवरेला-पर्टिकाकी बात कहने जा रहा हूँ । निस्सन्देह यह वहुत ही दुर्लम, बहुत ही मृत्यवान् श्रीर बंहुत ही मनोरंजक वीजक था। इसे भी में स्वीकार करता हूँ, कि यह श्रपनी किस्मका श्रिष्ठितीय पदार्थ था। किन्तु, पहिले श्रपरिचित पाठकोको में यह बतला देना चाहता हूँ, कि गोवरेला क्या बस्तु है।

सद्तेपतः, गोबरैला एक काला-सा कीड़ा होता है, जिसे सभी ने देखा होगा। इसका एक विशेष वंश है, जिसके व्यक्तियों के शिर बड़े, ब्रीर जबड़ोंके दोनों शिरोपर समूरकी भॉति मुलायम रोमोसे ब्राच्छा-दित पट्टी होती है। जन्तु-विद्या-विशारद इसी गोबरैला वशको समूरी गोबरैला, कहते हैं। इसी वंशके गोबरैलोका एक परिवार है, शोधक गोबरैला, जो कि अपने भङ्गीके कामद्वारा मानव समाजकी बहुत कुछ सेवा करता है। यही शोधक गोवरैला मिश्रका पवित्र गोबरैला है।

यह निःमंशयास्पद है, कि प्राचीन मिश्री नीलनद-तटवर्ता वहु-मख्यक गोगरेलों उपकारने परिचित थे। सभ्यताकी त्रारम्भिक ग्रवस्थाम, मारे प्राकृतिक चमत्कार, सारे ही मनुष्योपकारक प्राणी ग्रौर यनस्पति पवित्र मान लिये जाते हैं, ग्रौर बहुधा उन्हें देवताकां ग्राकार दिया जाता है। इसीलिये प्राचीन मिश्रम सूर्य ग्रौर नील ही नहीं, यिक ग्रनेक प्राणधारी जैसे वृपम, जम्बुक, रिवस (एक मिश्री पर्चा) श्रोर गोगरेला पवित्र ग्रौर देवी शिक्षयोंमे युक्त माने जाते थे।

गोतरेला देवताका नाम खोपरी था, श्रौर उसकी श्राकृति श्रकित की जाती थी, या तो एक गोलचकपर गोवरेलाकी मूर्ति, श्रथवा मम्पूर्ण शरीर मनुष्यका श्रौर शिर गोवरेलेका, जैसे कि जम्बुक-मुख श्रमुविस, इविस-मुख थात श्रौर श्येनमुख होरस थे।

}

खोपरी अक्सर, रा (सूर्य देवता) के नामसे वर्णित होता है; किन्तु में अवश्यकतासे अधिक पाठकों को मिश्री पुराणों में नहीं ले जाना चाहता। यह पर्याप्त है, कि खोपरी के कुछ अपने दिव्य गुण थे। इस विषयमें मेरा एक अपना सिद्धात है। गोबरैला चोणताका प्रतिद्दन्दी होता है। वह सड़ते हुए पदार्थों को भी अपने उद्योगसे नवजीवन प्रदान करने के योग्य बना देता है। सूर्यसदृश दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करने से, खोपरी को घातु या पत्थरकी प्रतिमा बराबर मृतकों के साथ उनकी समाधिमें रख दी जाती थी। बहुत ही कम ऐसी मिश्री समाधियाँ मिली हैं, जिनमें गोबरैला-देवता न मिला हो।

त्रादिमी मिश्रियोका ऋत्युत्तम शिल्प कौशल, गोवरैला-मूर्तियो द्वारा श्रन्छी तरह प्रमाणित हो जाता है, वह सङ्गलारा, चकमक श्रोर जेड ऐसे त्रति कठिन पत्थरोंपर वड़ी ही सुन्दरता, शुद्रता, त्राग-ग्रंगकी तारतम्यतापूर्वक वनाई गई हैं। मै फिर भी कहता हूँ कि मुक्ते सेराफिसके गोवरैला-मूर्तिके समान सुन्दर श्रौर कोई भी गोवरैला मूर्ति देखनेमं न श्राई। यह पष्टिका, जैसा कि मैंने कहा दो फीट लंबी ६ इत्र चौड़ी श्रौर वीचमें ४ इञ्ची, किनारोंपर कुछ कम मोटी थी। यह ऊपरकी ग्रोर उन्नतोदर (Convex) ग्रौर नीचेकी ग्रोर चौरस था। उस-पर ऐसी सूदम चित्रलिपि लिखी हुई थी, कि मुक्ते उसके पढ़नेके लिये बृहत्प्रदर्शक शीशा लगाना पड़ा । ऊपरकी तरफ नील नदीके जलपर नौकारुढ खोपरी देवताकी मूर्ति थी अर्थात् देवताके नीचे पंख फैलाये हुए, अपने पिछले दोनों पैरोपर सीधे खड़े गोवरैला मृर्ति—खोपरीदेव उनकी टोनो ग्रोर नावके मॉगे ग्रौर पूँछसे सुन्दर कमलके फूल निकल-कर भुके हुए थे, श्रीर सामने जम्बुक-मुख, मृत्युदेव श्रनुविस यद्वाजलि खड़े थे। जिस सिंहासनपर खोपरीदेव विराजमान थे, उसपर लिखा था मितनी-ह्पीं, जिसके कि नामसे में पहिले ही परिचित या।

तो भी यह निचला भाग था, जिसने मेरे ध्यानको देवम्तिकी श्रपेका श्रधिक श्राकृष्ट किया, क्योंकि गोवरैला-प्रतिमा मैंने वहुत देग्वी ₹

थी। चित्रलिपि ग्रत्यन्त सूच्म थी, किन्तु बृहत्प्रदर्शक शीशेकी सहायतासे मुक्ते उसके पढनेमे कुछ कठिनाई न हुई। लिपि पूर्ण सुरिच्चित ग्रवस्थामे थी। मैं उसका शब्दानुवाद न करूँगा, न तो वह सम्भव है, श्रीर न उसकी ग्रवश्यकता ही है। उसमे लिखे सन्देशका भाव बतला देना काफी है।

लेख सेराफिसकी समाधिके भीतर प्रवेश करनेकी युक्तिके साथ आरम्भ होता था, श्रौर कही-कही बहुत ही अस्पष्ट श्रौर समम्भनेमे देढ़ा मालूम होता था। प्राचीन मिश्री लेखपिटकाश्रोपर अक्सर गोवरैला देवता स्यदेवता राके मुखपर बैठा हुश्रा दिखलाया गया है। समाधिके द्वारपर एक राकी मूर्ति तथा एक रहस्यमयी चित्रलिपिकी शिला है, जोकि किसी तरहपर इस गोवरैला मूर्तिसे सम्बद्ध है, उसे कुछ गुप्त ढंगोसे मिलानेपर समाधिका द्वार स्वय खुल जायगा।

यह शायद 'श्रिलफलेला' के 'खुलो शीशम' की भाँ ति मालूम होगा। मैं भी इसे छिपाना नहीं चाहता, कि मेरा भी उसके विषयमे पहिल पहिल यही विचार था। मिश्री सम्यताका विद्यार्थी होनेसे, निश्चय ही मैं इसमे बहुत श्रनुरक्त था, लेकिन मैने एक च्लाके लिये भी इसे सम्भव न स्वीकार किया। मैने पीछे जाना, जिसे पाठक भी देख सकेगे, कि यह बात विल्कुल सीधी-सी थी। इसमे जादूमतरकी कोई बात न थी। श्राज भी ऐसे ताले बाजारोंमे मिलते हैं, जिनमें कुजीकी श्रवश्यकता नहीं, सिफ विशेष-विशेष श्रच्हरोंकी विशेष क्रम-योजनासे ताला स्वय खुलता श्रीर वन्द होता है।

चित्र-लिपिका अधिकाश भाग 'गोबरैलेके' शापके विषयमें था। जब तक कि आप, प्राचीन मिश्री देवताओं के व्यक्तित्वसे परिचित न हों, और मिश्री पुनर्जन्म सिद्धान्तको न जानते हों, मैं सममता हूँ, तब तक उसका शब्दानुवाद निष्प्रयोजन होगा। यहाँ उसका एक नमूना देता हूँ।

#### गोबरैलेका शाप

"सेराफिसकी समाधिके रक्तक हमेशा बने रहेंगे और जागरूक रहेगे। वह अन्त तक प्राचीन थेबिस राजकुमारकी मम्मीकी रक्ता करेगे। जब रक्तक मार डाले जायेंगे तो देवता स्वर्गके चारो कोनोसे उतरेंगे।

उसपर गोबरैलेका शाप है, जो पहिले समाधिमे घुसनेका प्रयत्न करेगा। श्रनुविस उसकी प्रतीद्धामें है, कि उसे उस नित्य छायामें लं जाय, जहाँ वह सदाके लिए यातना सहता रहेगा। जो गोबरैला-मूर्तिको इस श्रमिप्रायसे चुराता है, कि उसके द्वारा समाधिकी वस्तुश्रोंपर श्रधिकार जमावे, वह खोपरी देवताके शापमे पड़ेगा। विपत्ति श्रौर सर्वनाश उसे कदम-कदमपर मिलेगे। जब तक उसके पास गोबरैला-मूर्ति रहेगी वह कभी नहीं विश्राम, शांति श्रौर सुख पायेगा। वह ससारके एक छोरसे दूसरे छोर तक ढूँढकर मारा जायगा। वह जिस समय उस स्थेकी भूमिको पार करने लगेगा जहाँ नीलका लाल पानी जन्मता है, श्रौर जहाँ रेगिस्तानके पद्धी भी नहीं बच सकते, उसी समय विनष्ट हो जायगा।"

मै कवूल करता हूँ कि जिस समय मैने सारा लेख पढ़ा जरा भी स्रातिकत न था। मै मजबूत दिलका स्रादमी नहीं हूँ, यह मैने पहिले ही कह दिया है, किन्तु मैं इतने दिनोमे मिश्री पौराणिक कथास्रों स्रौर किम्बदन्तिस्रोसे इतना परिचित हो गया हूँ, कि मै उसे वैद्यानिक जिजासा छोड़, दूसरे रूपमें नहीं ले सकता। मैंने एक च्लाके लिए भी यह विश्वास न किया, कि उसमें कुछ सत्यता है, स्रौर स्रव भी मैं यह नहीं कबूल कर सकता कि मेरा गोवरेलामें कोई विश्वास है।

मै यह कहनेमे असमर्थ हूँ, कि मैं उसे क्या करना चाहता था।

श्रय वह देखनेमे मेरी ही मम्पत्ति थी। निश्रय ही वह सप्रहालयका न

था। उसका वास्तविक स्वामी—त्रूढ़ा रामेश्वर उससे कुछ भी सम्यन्ध
रखनेसे साफ इन्कारी था। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि भै उसी

दिन उसे नालन्दा-संग्रहालयको अपर्ण कर दिये होता, यदि दूसरा संयोग न आ घटता।

मै नाश्ता कर रहा था, उसी समय मेरे नौकरने स्चना दी, कि एक भद्रपुरुष मिलना चाहते हैं। मेरे दिलमे हुआ, यह मुलाकातका समय तो नहीं है। जब मै वहाँ से उठकर अपने अध्ययन-ग्रहमे पहुँचा तो मैने वहाँ असाधारण आकृतिके एक पुरुषको पाया। वह आकारमे बहुत लम्बा था। शिरका ऊपरी माग गजा, लेकिन जहाँ बाल थे, वहाँ विल्कुल काले। चेहरेपर मोछ दाढी न थी, लेकिन चिबुक और कपोलोपर ऐसी श्यामता थी कि जिससे मालूम होता था, कि हजामत कई दिनकी बनी हुई है। उसकी आँखे बहुत बड़ी-बड़ो और चमकीली थी। चेहरा भरा और गोल था, जिससे एक सुदृढ़ इच्छा शक्तिका परिचय मिलारहा था।

मैने नमस्कारपूर्वक, उनसे नाम पूछा, श्रीर कहा, कि कैसे श्रापने मुक्ते श्रपने दर्शनोसे कृतार्थ किया। उन्होने इसका उत्तर गम्भीर श्रीर कुछ ऊँची श्रावाजमे दिया:—

मै एक कानून-व्यवसायी, एक वकील हूं । मुक्ते लोग धनदास जौहरी कहते हैं।

मै—गुस्ताखी माफ कीजियेगा—ग्राप महाशय शिवनाथ जौहरीके कोई सम्बन्धी तो नहीं हैं।

धनदास—'कोई गुस्ताखीकी बात नहीं, श्री शिवनाथ जौहरी जिनकी !हत्या दानापुरमें सन् १८८१ हैं भे हुई थी, मेरे खास चचा थे।'

मै—'ठीक ! त्रापके दर्शन देनेका सम्बन्ध उस वीमत्स काडसे तो कुछ नहीं है न ?'

धनदास—'त्मा कीजिये, है । उसके साथ इसका ग्रात्यधिक सम्बन्ध है।'

\*

में बहुत चिकत हो गया। सच कहूँ, मुक्ते उस समय बहुत श्रमुख-सा भान होने लगा। तथापि, एक ग्रहपितको जैसा कि श्रपने श्रार्ताथके साथ रहना चाहिये, मैने वैसी ही शान्ति श्रीर कोमलता प्रदर्शित करनी चाही।

मैं—'ग्रापने मेरे हृदयमे बड़ा कौत्हल पैदा कर दिया । कृपया यहाँ बैठ जाइये।'

मैंने कुर्सीकी स्रोर सकेत किया | वह उसपर वैठ गये | स्रोर स्रपनी जेवसे बहुत-सी पुरानी नोटबुके निकालकर उन्होंने छोटी मेज़पर रक्खी | तब उन्होंने स्रपमे गलेको साफ करके कहना स्रारम्भ किया |

धनदास-- 'श्रोफेसर विद्यावत, मेरा विश्वास है, कि इस वक्त जीवित व्यक्तियोंमे त्राप सबसे बड़े मिश्रतत्त्व-वेत्ता हैं ?'

मैंने सिर्फ शिर भुका लिया, क्योंकि इस बातका कुछ उत्तर देना शिष्टता और नम्रताके विरुद्ध था।

धनदास—'ग्रापको शायद इसका पता न होगा, कि मेरे चचा शिवनाथ उस विषयके बड़े प्रेमी थे, जिसमे कि न्नाप सबसे बड़े प्रमाण माने जाते हैं। उन्होंने बहुत दूर-दूरकी यात्रा की थी। वह न्नपने रेशमके रोजगारके सम्बन्धमे बहुतसे देशोमें किरे, न्नौर जब उन्होंने रोजगारसे हाथ खींच लिया, तन भी वह बरावर यात्रा करते रहे। एक खास बात थी जिसके लिये वह बहुत उत्सुक थे, तथा जिसके विपयमें उनको बहुत ग्रच्छा जान था। ग्राव, प्रोफेसर महाशाय, में एक स्पष्ट प्रश्नपूछना चाहता हूँ, ग्रौर एक प्रतिष्ठित तथा विद्वान् पुरुषके ग्रानुरूप ही साफ उत्तर भी चाहता हूँ।' वह ग्रपनी चुभनेवाली काली ग्राखोंको मेरे चेहरेपर गड़ाकर थोड़ी देर चुप हो गये।

मैने ग्रपनी जान वचानेके लिये कह दिया—'मै ग्रापकी नेवाके लिये तैयार हूँ।'

घनदासने पूछा—'क्या, श्रापको, सेराफिसकी गोवरैला मृनि मालृम है या नहीं ?' जिस समय धनदासने मुक्तसे यह पूछा, सचमुच उस समय मेरी दशा विचित्र हो गई थी। थोडी देर तक मैं कुछ भी न कह सका। मुक्ते अपने दिलमे यह निश्चय करनेमें भी बहुत कठिनाई हुई, कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। थेबिस राजकुमार सेराफिसको मरे कई हजार वर्ष हो गये, और तब भी जान पड़ता था, कि वह मेरे पीछे पड़ा है। मेरे दिलमें जरा भी इच्छा न हुई, कि मैं धनदाससे कूठ बोलूँ। जैसे ही मैं पक्तितस्थ हुआ, वैसे ही मैंने सन्चा उत्तर दिया—

मै—'यदि कुछ ही दिन पहिले आप मुक्तसे यह प्रश्न पृछ्ते, तो मुक्ते नहीं में उत्तर देना होता। और अब मैं कहता हूँ, कि मैं केवल सेराफिसकी गोबरैला मूर्तिको जानता ही नहीं हूँ, बल्कि वह इसी कमरेमे, जिसमें आप बैठे हैं, मौजूद है।'

यह सुनते ही वह एकदम खड़े हो गये। उनके चेहरेका रग बदल गया था। वह मेरे सन्सुख सीधे खड़े थे, और व्याकुलतासे अग-अग कॉप रहा था। उनकी आवाज किसी जगली जानवरकी गर्ज-सी जान पड़ती थी। मैं भी उनकी इस दशाको देखकर घवड़ा गया।

गूजती हुई त्रावाजसे उन्होंने कहा—'इसी कमरेमें! कहाँ है? जरा दिखाइये तो! स्रभी, जरा मै देखूं तो!'

मैंने एक बार उनके ऊपर आश्चर्यकी दृष्टि डाली, और उठकर अपने लिखनेकी चौकीके पास जा, उसके दराजको खोला; किन्तु वह मूर्ति वहाँ न थी। मैं हैंडवेगके पास गया, और फिर मैने उसे वहाँ पाया। अब वह कागजमे लिपटा न था। मैने उसे धनदासके हाथमें दे दिया।

जिस मामूली दृष्टिसे उन्होने, पित्र नदीमे खड़ी हुई नावके ऊपर सिंहासनासीन खोपरीकी मूर्तिको देखा, उससे मुक्ते मालूम हो गया, कि वह मिश्रतत्त्वके विषयमें कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने फिर निचले चौरस भागको उलटकर देखा, जहाँपर कि चित्र-लिपि उत्कीर्ण थी। धनदास-- 'क्या त्राप यह सब पढ़ सकते हैं ?'

मैं उनके इस प्रकारके ऋौद्धत्यपूर्ण व्यवहारसे कुछ नाराज-सा हो गया। तो भी उनसे सिर्फ इतना ही कहा, कि मैं इस लेखको भली भॉति पढ सकता हूं।

वह चिल्लासे उठे- 'यह क्या कहता है ?'

मैने उनसे कहा, कि आप शान्तिसे बात करे, कुर्सापर बैठ जायें। तब वह अपनी कुर्सापर फिर बैठे। किन्तु उनके हाथ मसलने, अँगुलियों के हिलाने और देहको आगे-पीछे करनेसे, मै जान रहा था, कि वह बहुत ही आतुर हैं।

तब मैने उस लेखको पहपहकर शब्द-शब्द ग्रमुवाद करना शुरू किया। बीच-बीचमे प्रकरण-प्राप्त मिश्री देवतात्रोंके विपयम भी मै बतलाता जाता था। वह बड़ी सावधानी, वड़ी तन्मयतासे कान लगा-कर मेरी बाते सुन रहे थे। जब मै सब सुना चुका, तो एक बार फिर उन्होंने हाथ बढाकर उसे देखने के लिये माँगा।

उन्होंने सिंहासनपर लेखकी स्रोर इशारा करके पूछा—'इसका क्या मतलब है ?'

में—'यहाँ मितनी-हर्षां लिखा है। यह वहीं प्रदेश है, नहाँ सेराफिस समाधिस्थ किया गया है।'

धनदास-'विल्कुल ठीक । श्रीर श्राप जानते हैं, कि यह मितनी- हपीं कहाँ है ?'

मैंने शिर हिला दिया। धनदास—'लेकिन, मै जानता हूं।'

मैंने ग्राश्चर्यके माथ ऊपर देखा । सचमुच वहाँ ग्राश्चर्य-परम्परा थी ।

मैंने उन्हें स्नित किया, कि तब श्राप एक ऐसी वातको जान गरे हैं, जिसका पता बहुत टक्कर मार करके भी, श्राज तक किमी प्राचीन मिश्रके इतिहासवेत्ताने, न लगा पाया । उन्होंने बिजलीकी तरह कड़कते हुए, अपने हाथको नोटबुकोकी ढेरीपर पटककर कहा—

'यहाँ मेरे पास वह सारा विवरण लिखा पड़ा है, जिससे मैं कल यहाँ से मितनी-हर्पी को रवाना हो सकता हूँ।'

मै—'ग्राप वहाँ जानेका इरादा रखते हैं, क्या ?' धनदास—'हाँ, लेकिन एक शत्तेपर।' मैं—'वह क्या ?'

धनदास-'यदि त्राप भी मेरे साथ चलनेके लिये तैयार हों।'

मैने एक वार उनकी त्रोर देखा, मुक्ते वह त्रादमी पागल-सा मालूम होता था।

मैं—'लेकिन यह दूरकी बात है । मै यहाँ नालन्दा विद्यालयमें प्रोफेसर श्रोर क्यूरेटर जैसे दायित्यपूर्ण पदपर हूं।'

धनदास ऋपनी कुर्सींसे उठकर मेरे पास ऋाये, ऋौर ऋपने पतले हायको मेरे कन्धेपर रखकर बोले—

'प्रोफेसर विद्यावत, मेरा इरादा है, सेराफिसकी कब तक जानेका, श्रीर कितने ही कारण हैं, जिनसे मुक्ते श्राशा है, कि श्राप मेरे साथ होगे। श्राप कृपया वैठे, मैं सारी बातको विस्तारपूर्वक कहता हूँ।'

उनका व्यवहार रूखा श्रीर श्रीद्धत्यपूर्ण था। बोलनेका ढड़ भी नम्रतापूर्ण न था। उन्होंने मुक्ते पकड़कर मेरी कुर्सी पर वैठा दिया, श्रीर फिर श्रपनी कोटकी जेबसे कोई चीज निकाली, जिसे मैंने देखनेके साथ पहिचान लिया। वह एक प्राचीन मिश्री पेपरसक्ष था; जिसके ऊपर चित्रलिपि लिखी हुई थी।

\*\* A

### **—**₹—'`

शिवनाथ जौहरीकी विचित्र यात्रा; मेरा अविचारपूर्ण निश्चय।

उन्होने चोंगा बनाये हुए पेपरसको, नोटबुकीकी छुल्लीपर रख दिया, श्रीर फिर श्रपने दोनो हाथोके पंजोसे घुटनेको बॉधकर कुर्सीपर बैठ गये। उस वक्त मैने उनके पंजोंको देखा उनसे श्रच्छी शारीरिक शक्तिका परिचय मिल रहा था।

धनदास—'बहुत दिन हुए, जब मेरे चचाने इस पेपरसको काहिरामे एक फेरीवालेसे खरीदा था। उन्हे उस समय इसकी उपयो-गिताका कुछ भी ज्ञान न था। वह चित्रलिपि न पढ सकते थे, तो भी कौत्हलवश उन्होंने इसे खरीद लिया।

'चचाकी मृत्युके बाद मै उनकी !सम्पत्तिका उत्तराधिकारी हुन्ना। उनके पास एक बड़ा पुस्तकालय था, क्योंकि वह बड़े स्वाध्यायशील थे। किन्तु, मै कानूनकी कितावो स्रोर समाचारपत्रोंको छोडकर, स्रोर पुस्तके बहुत कम पढ़ता हूं।

'थोड़े ही दिन हुए, जब कि मैने ग्रापने चचाकी चीजोंमे इन नोटबुकोको पाया। इनके लेखोको पढकर मै ग्राश्चर्यसे भर गया। मेरे चचा बड़े भारी पयटक थे, यह मै जानता था, किन्तु मुक्ते यह न मालूम था, कि उन्हें ऐसी-ऐसी ग्रासाधारण ग्रावस्थाग्रोंका सामना करना पड़ा था। इन नोटबुकोंमेंसे एक रोजनामचा या डायरीकी भॉति लिखी गई है। इसीसे मैने इस कथाको जाना है, जिसे कि मैं ग्रापको सुनाने जा रहा हूं।'

'पेपरस—जिसे मैं नहीं पढ़ सकता—यड़े कामकी चीज है। इसमें सेराफिसके उस खजानेकी सूची है, जो उसकी मम्मीके साथ मितनी-हपींमें दफनाया गया। मेरे चचाने अन्दाज लगाया था, कि यटि इसके पुरातन वस्तु होनेका ख्याल छोड़ भी दिया जाय, तो भी बाजार भावसे सारे सोनेके बर्तन, श्राभूषण श्रीर श्रन्य चीजे तथा र्लोसे भरी डालियोंका मूल्य पांच-छ श्ररवसे कभी भी कम नहीं हो सकता। क्या प्रोफेसर, श्राप इसे समभते हैं ?'

मैंने उत्तर दिया, कि इतना भारी खजाना किसी मिश्री समाधिमें मिलना बहुत कठिन है। लेकिन तो भी मै श्रसम्भव कहने के लिये तय्यार नहीं हूं।

धनदास—'क्या यह ठीक है, कि तहखानों श्रीर कब्रोंसे निकली वस्तुपर मिश्री गवनमेगटका श्रिधकार है ११

मै-- 'हॉ, निस्सन्देह।'

धनदास-- 'तब भी जब कि कब्र कही सोबातके उद्गमस्थानके पास हो ?'

मै—'यह दूसरा प्रश्न है। मै नहीं समभता, किसी व्यक्तिने अवतक सोत्रातके उद्गम-स्थानका खोज लगा पाया है। वह शायद अवीसीनियाके मोङ्गाला या काफा जिलेमें है।'

धनदास—'मैं भी नहीं जानता, कि वह कहाँ है, किन्तु मैं यह जानता हूँ, कि कैसे वहाँ जाया जा सकता है। श्रीर मैं जानेका इरादा रखता हूँ।'

मै-'क्या मै पूछ सकता हूँ - किस मतलवसे ?'

धनदास-'सैराफिसके खजानेको पानेके लिये।'

मै—'इसका कहना करनेसे आसान है, यदि आप वहाँ जानेका रास्ता जानते हों तो भी। और कोई विशेष कारण है, जिससे आप मुभ्ते भी साथ ले चलना चाहते हैं ?'

धनदास—'यहाँ आनेसे पूर्व मेरे पास इसके अनेक कारण थे। श्रीर अत्र एक और अधिक; वह यही कि आप इस गोबरैला-मूर्त्तिके मालिक हैं। यही कोषागारके खोलनेकी कुजी है।' मैंने शिर हिलाकर स्वीकारिता प्रकट की। मेरी उत्सुकता श्रौर वढ़ रही थी। धनकी प्राप्ति मेरे लिये श्राकषक न थी, किन्तु मैं यह खूब जान रहा था, कि इससे मै, पुरातत्त्व श्रौर विज्ञानके सम्बन्धमे एक भारी श्राविष्कार करनेमें समर्थ होऊँगा। मैंने पृछा—

'त्रौर स्रापके दूसरे कारण ?'

धनदास—'ग्राप इस विषयके सर्वोपरि विद्वान् हैं। शायद ग्राप प्राचीन मिश्रियोकी भाषा समभ त्रौर बोल सकते होंगे।'

मैं—'यह ठीक है, किन्तु मुक्ते कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। शताब्दियाँ गुजर गईं, जबसे प्राचीन मिश्री भाषा मृत है।'

धनदास—ग्रपनी पीठको कुर्सीसे लगाकर बैठ गये श्रीर उन्होने ग्रपने हाथोंको शिरके पीछे ले जाकर बॉध लिया। इस तरह बैठे हुए उन्होंने बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक मेरी श्रोर देखा, श्रीर फिर कहा—

'श्राप इस वातमें बिल्कुल गलत हैं। प्राचीन मिश्री भाषा मरी नहीं है। वह श्राज भी बोली जाती है। वह इस क्या भी बोली जा रही है, जब कि यहाँ नालन्दामें हम श्राप बात कर रहे हैं।'

मेंने ग्रविश्वासपूर्वक पूछा-- 'कहां ?'

धनदास--'भितनी-हर्पामे ।'

में हरगिज इसपर विश्वास करनेके लिये तय्यार न था ग्रीर यदि मुक्ते कुछ सन्देह हुन्ना, तो इसी कारण कि वह पुरुष जो कुछ कह रहा था, बड़ी गम्भीरता ग्रीर जोरके साथ कह रहा था।

मैं—'ग्राप इसे कैसे जानते हैं ?'

धनदास—'सुनिये, में आपको सुनाता हूँ। किसी तरह मेरे चचाने यह पता लगा लिया कि मितनी-हपीं कहाँ है। वह उन मनुष्योंमेंसे थे, जिन्हें कप्टमय और आपद्यस्त यात्राओंमें आनन्द आता है। इस बातका बुद्ध भी ख्याल न करके, कि मैं किस दुस्तर और भयानक पथपर लात दे रहा हूँ, वह ख्वयं उधरको चल पड़े। यह देखिये एक नकशा है।' धनदासने यह कहते हुए एक मोमी कागज निकाला, श्रीर उसे फैलाकर मेजपर रख दिया। कागज कई जगह उड गया था। वहाँ दूसरे कागजके दुकड़े साट-साटकर मरम्मत किये गये थे। नकशा रगीन था, तथा महाजनी पक्की स्याहीसे खींचा गया था। नाम लोहेकी कलमसे यद्यपि बड़े सूद्म श्रद्धारोमे लिखे गये थे, किन्तु वह सुपाठ्य थे। मैं श्रपनी कुसींसे उठकर उनके कन्धेपरसे भुककर उसे देखने लगा। धनदास श्रपने चचाकी यात्राके पथपर श्रपनी श्रॅगुली चला रहे थे।

कितने ही वर्ष वीत गये, जब कि शिवनाथ जौहरी श्वेत नील नदीसे त्रागे बढकर सोबात्की उपत्यकाम प्रविष्ट हुए थे। तब वह अजक शहरसे त्रागे एक जगली देशमे घूमते हुए एक जल-प्रपातपर पहुँचे। उस प्रपातके नीचे नीवकोंका एक गाँव था। यह नील तटवर्त्ता हब्शी त्रानेक बातोंमे शिलक जातिके सहश थे। वह चालीस फीट व्यासवाले गोल शंकाकार भोंपड़ोमे रहते थे, जिनकी कि छत फूसकी और दीवारे मिट्टीसे लिपी हुई फूसकी टट्टियोंकी होती थी।

उस गाँवके दिल्ला श्रीर पश्चिम दिशाश्रोमे मरुभूमि थी, श्रीर यदि नकशामे परिमाण का भी ख्याल रक्खा गया है, तो वह सौ मीलसे श्रिषक लम्या होगा। इस मरुभूमिपर न श्रोसीक्षका निशान था, श्रीर न किसी गाँव, शहर, भरना, या पहाड़ी हीका कही चिन्ह दिया गया था। नकशेके इस कोरे स्थानपर यह वाक्य लिखा हुआ था 'वहाँ इस वाल्की मुमिपर सूर्य भट्ठेकी भाँति घधकता है।'

यह रेगिस्तान विज्ञेण-पश्चिमकी स्रोर एक स्रिधित्यका ( Tableland ) तक फैला हुस्रा था, स्रोर मरुभूमिके स्रन्तपर पहाड़की सीधी दीवार खडी थी, जो उत्तर स्रोर विज्ञेण दिशास्रोंमे जहाँ तक दृष्टि जाती थी, फैली हुई थी।

नोटबुकोंमसे एकमें लिखा हुआ था, कि अधित्यकाके ऊपर पहुँचनेके लिये सिर्फ एक स्थान है, जहाँपर कि थात और अनुविस

क्षमरुभिक वीचमें आसपासकी भिमसे नीची हरी भूमि।

दोनों मिश्री देवताश्रोकी प्रकाड मूर्त्तियाँ पहाड़में बनी हुई हैं। इन दोनों मूर्त्तियों के बीचसे नीचेसे ऊपर तक सीढ़ियाँ कटी हुई हैं। समय श्रीर वर्षाके प्रभावसे वह बहुत कुछ िस गई हैं, तथापि दिनके प्रकाशमे इनपर चढ़ना कठिन नहीं है। शिवनाथकी दृष्टि इतनी बारीक थी, कि उन्होंने इन सीढ़ियोंको गिनकर उनकी सख्या भी लिख दी है, श्रीर यह सब तीन सौ पैसठ श्रर्थात् सौर वर्षके दिनो के बरावर हैं। श्रीर दूसरे शब्दोम, यदि एक-एक सीढी एक फुट ऊँची मान ली जाय, तो उस दीवारकी ऊँचाई तीन सौ पैसठ फीट थी।

सीढ़ीके जपर पहुँचनेपर सामने हरी-भरी एक उर्वरा श्रिधित्यका है, जो चालीस मील लंबी दिल्लाकी श्रोर श्रगले पहाड़ों तक पहुँच गई है। पुराने समयमे सीढ़ीके शिरसे श्रिधित्यकाके दूसरे छोरके पर्वत तंक एक सड़क बनी हुई थी किन्तु श्रब उसपर श्रासपासके स्थानोकी भॉति ही घास जमी हुई है। तथापि उसका पहचानना श्रासान है, क्योंकि उसके दोनों श्रोर थोड़ी-थोडी दूरपर उपविष्ट लेखकोंकी वैसे ही मृत्तियाँ रक्खी हैं, जैसी कि गिज़ाके समहालयमें देखनेमे श्राती हैं।

यह मार्ग यात्रीको उस स्थानपर पहुँचा देता है, जहाँ दिल्ला पर्वतके नीचे मितनी-हर्पी नगर है। श्रीर जहाँ सूर्य देवताके मन्दिरके नीचे के तहखानेमें, थेविस राजकुमारकी मम्मी श्रीर उसका खजाना रक्खा हुश्रा है, जैसा कि येविसके मन्दिर की शिलापर चित्रित किया गया है।

शिवनाथने मितनी-हर्पां नगरमे एक जातिको वास करते देखा, जो कि ग्राकार-प्रकार, रीति-रवाज सभीमें नील उपत्यकावासी प्राचीन मिश्रियोंसे मिलती है। विशेषकर उनकी भाषा, उनकी पूजाका मन्दिर, उनके घर, महल ग्रौर सडकें, फरऊनकी प्रजाग्रोंसे मिलती है। यदि नोटवुकका लिखना ठीक है, तो अवश्य शिवनाथका काम काविल-रश्क था। उन्होंने ग्रापनी ग्रॉखों से उस प्राचीन मम्यताको देखा, मानो उसका शरीर उठाकर ग्रानेक शताब्दियाँ पीछे एक विस्मृत ग्रीर विलुप्त जगत्में रख दिया गया हो ।

या तो वह पागल थे, श्रौर सारी चीं उनकी मस्तिष्ककी विकृति से उत्पन्न हुई थी, श्रन्यथा वह श्रत्यत सौभाग्यवान् पुरुप थे। तथापि उनकी डायरीसे पता लगा कि उन्हें इस विपयकी वैज्ञानिक महत्ता मालूम न थी। उन्हें न मालूम था, कि इसे प्रकाशितकर वह सारे जगतमे कैसी चिरस्थायिनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगे। मरुभूमिके पार इस यात्रासे उनका मुख्य श्रिमप्राय था, धन प्राप्त करना, कब्रको लूटना।

यह उतना ग्रासान काम न था, जैसा कि उन्होंने सोचा होगा। ग्रीर यद्यपि इस विपयमें हमें कुछ भी लिखा न मिला, किन्तु लद्यासे जान पड़ता है, कि समाधिपर रात-दिन वड़ी सावधानीसे, सुदृढ़ पुजा-रियोंका पहरा रहता है।

श्रीर यह एक कारण था, जिसने मुक्ते नोटबुकोंकी सत्यताकी श्रोर प्रेरित किया। इस विषय में स्वय गोवरैला मूर्तिमें मैने पढ़ा था— 'सेराफिस की समाधिके रक्तक हमेशा वने रहेंगे, श्रीर जागरूक रहेंगे!'

शिवनाय मितनी-हर्पामें पहुँचकर अवसरकी प्रतीक्तामें रहे, उन्होने एक बार ऐसा अवसर पाया भी किन्तु उसमें उन्हें सिर्फ गोवरैला-मूर्ति मिल सकी, समाधिके अन्दर जानेका उन्हें अवसर न मिला। यह बात अनुमानसे मिलती है। आगे शिवनायने अपनी जान लेकर भागने की बात लिखी थी। उनके पीछे दुश्मन पड़ गये, और वह उपविष्ट लेखकोंके मार्ग द्वारा भागे। यह पढ़ते वक्त मेरा ध्यान उम व्यक्तिकी भयंकर हत्या और उसके टोटके की ओर चला गया। जान पड़ा जैसे मेरे हृदयपर लाखों मनका पत्थर पटक दिया गया।

'मागध' की पुरानी प्रतिने इस साच्य-शृंखलाकी एक लुप्त कड़ीको पूरा कर दिया। मैंने उसे पढ़ते वक्त सब कुछ रहने हुए भी इस वातको मानने से इन्कार किया था, क्योंकि मेरी समभसे प्राचीन मिश्री भाषा श्रीर धमका नामलेवा श्रव पृथ्वीपर कोई है ही नही। किन्तु श्रव समभमें श्राने लगा कि सेराफिस के पुजारियोंने, गोवरेला मूर्ति-वाली समाधिके बीजकके चोरी हो जाने पर, शिवनाथका पीछा किया, श्रीर वह पीछा करते हुए, उस बालुका-वेष्टित श्रवात भूमिसे, भागीरथीके तटपर पहुँच गये, श्रीर श्रन्तमे उन्होने श्रपने प्राचीन विधिविधानके साथ, शिवनाथको उनके घरपर, दानापुरमे मार ही कर छोड़ा।

जितना ही मैं इस बातपर श्रिधिक विचारने लगा, उतना ही मैं श्रिधिक इसकी सत्यताको माननेके लिये वाध्य होने लगा। शिवनाथ को पता लग गया था, कि उनके शत्रु यहाँ भी पीछे पड़े हैं, इसीलिये उन्होंने उस व्याकुलताके साथ दानापुरसे नालन्दा श्राकर, म्यूजियम (सप्राहालय) में रामेश्वरके हाथमें गोवरैला मूर्त्ति को फेक दिया। मिश्रियोने गोवरैले के लिये उनका सारा घर छान मारा, किन्तु उन्हें सफलता न हुई। तथापि इससे एक बात स्पष्ट हो रही थी, कि सेराफिसके पुजारी कितने विकट हैं, जो समुद्र-तट से हजारों कोस दूर, दुर्गम महभूमिसे वेष्टित श्रपने नगरकों छोडकर इतनी दूर भारतम श्राये; श्रीर फिर दानापुर श्रीर शिवनाथके घरका पता लगाकर, उनके श्रकेला होनेकी प्रतीक्तामें कितने ही दिनोतक बैठे रहे। गोवरैला-मूर्ति सेराफिसकी कन्नकी कुझी थो, यदि वह खो गई, तो समाधि सर्वदाके लिये बन्द हो गई समभो।

श्रपने जीवनभरमे यह पहिला समय था, जब कि मेरे नस-नस का रिक्त उबलने लगा। मैने दीवारमे, सामने टॅगे हुए शिशेमे श्रपने चेहरे को देखा। मेरा मुँह लाल हो गया था, श्रांखे चमकने लगी थीं, श्रीर मुमे॰ जान पड़ा, कि मेरे हाथ कोप रहे हैं।

धनदास उस समय मेरे चित्तसे विस्मृत हो गये थे, यद्यपि वह मेरे सन्मुख वैठे हुए ग्रपनी तीन्ए दृष्टि मेरे चेहरेपर टाल रहे थे। ग्राव मैं गोवरैला मूर्त्तिकी बात भी मूल गया था। मेरे दिलमे सिर्फ एक बात थी—श्रफ्रीकाके वक्तस्थलमे, थेविस, साइस श्रीर मेन्फिस के समान एक नगर है, जिसे श्राधुनिक सभ्य जगत्ने श्रव तक न जान पाया। श्रपने श्रान श्रीर श्रध्ययनके सारे सस्कार वारी-वारीसे एक वार मेरे सामने श्राने लगे। उस समय मेरे मनमे मेरे सामने मितनी-हर्पीकी एक मूर्त्ति खींच-कर प्रदर्शित की। वह मूर्त्ति प्राचीन थेविससे बहुत मिलती-जुलती थी, उसकी सकरी भीड़ लगी गलियाँ, बनारसकी कचौड़ी गलीका स्मरण दिलाती थी, वहाँ व्यापारी सौदागर बैठे खरीद-फरोख्त करते थे। वहाँ करवाँ, मारतके चन्दन, इलायची, मसाले, श्रोफिरके सोने, एलमके वहुमूल्य रतन, ईरान के मद्य-कुतुप लिये हुए पहुँचते थे।

श्रवसर, श्रपने एकान्त श्रध्ययनागार, या महान् सग्रहालयकी नीरव-ताम मुक्ते सहनाईकी पी-पीं, ढोलकी गड़गड़ाहट, हजारों पैरोके एक साथ चलनेकी श्रावाज सुनाई देती। मैं देखता—नगरका द्वार खुल गया, श्रोर फरऊनकी सेना युद्ध करनेके लिये निकल पड़ी। प्रथम रथ, धनुप श्रोर ढालनेवाले रथी, लोगोंको नीचताकी दृष्टिसे देखते चल रहे हैं। उनके घोड़ोंकी खुरसे उठी हुई श्वेत धूली श्राकाशमें मेघकी भाति प्रसरित हो रही है। काफिर पदाति-सेना कसी हुई यडी पहने ऐसी चालसे चल रही है, जो श्राधी चलने-सी श्रीर श्राधी दौड़ने-सी मालूम होती है। उनके हाथमे धनुप-वाण, फरसा, या गदा है।

एक घोर नाद और फिर फरऊनके शरीररत्नक दर्वाजासे वाहर निकले, इनमें अफ्रीकाकी वीर जातियोंसे चुनकर भरती किये वीर हैं। नीलप्रान्तवर्ती लोग इनके कन्धे ही तक पहुँचते हैं। इन स्थूल ओष्ठ-धारी दिह्यल, विस्तृतवत्त, वृप-स्कन्ध वीरोंके लिये, युद्ध खेल और लूट विजय सम्पत्ति है। इनकी दुधारी तलवार स्थेके प्रकाशमें विजलीकी भाति चमकती है। इनकी लम्बी तंग विडयोंपर श्वेत और कृष्ण रेखाये है। वह बाकायदा जोडा पिर्कियोंमे एक साथ कदम उठाते हुए

चल २ हे हैं। इनके नामसे श्रमुरदेशके पर्वतोंसे लेकर इथ्योपिकाकी मरुभूमि तकके लोग कॉपने लगते हैं।

तव रथारूढ़ महारथी निकलते हैं। इनके साथ उनका भएडावर्दार और अमसर-समूह है। अन्तमं, चमकते हुए कवचमे नख-शिख हूबा स्वयं फरऊन चलता है। हवासे उसका लम्बा चोगा पीछेकी और उड रहा है। वह स्वयं अपने चीरश्वेत वायु-गित घोड़ों को चला रहा है। वह तलवार, माला और धनुषसे सुसजित है। घोड़ोंका सुन्दर मुख एक सुनहरी लगाम द्वारा इस प्रकार पीछेकी ओर खिचा हुआ है, कि वह अपने शुतरमुर्गके परोके मुकुटको छू सकता है। उनकी पीठपर जरीका जीनपोश पड़ा हुआ है। रथकी बगलमे एक पालतू सिंह अपनी लाल जीमको मुँहसे वाहर लपलपाते हुए, कुत्तेकी भाँति चल रहा है। चाहे वह रामेसस है या सेती, वह हमेशा फरऊन, ओसिरस देकताकी सन्तान और चक्रवर्ती है।

श्रव सेनाका श्रवशिष्ट भाग निकलता है। यह मरुभूमि के जंगली श्रादमी, राजभक्त वह है, जो शताब्दियोंसे बचे चले श्राये हैं। फिर वेतनभोगी यवन श्रीर श्रन्तमे भालेबर्दार सवार है। यह सभी या तो किसी दुष्ट रिवताको सर करने जा रहे हैं, या सुदूरवर्त्ती सिरियाकी मरुभूमिमे रामेससका प्रकाड पाषाण-स्तम्भ उठाने जा रहे हैं।

श्रुपनी जवानीके समय हीसे मैं ऐसे मानसिक चित्रोंको चित्रित किया करता था। मैने श्रुपने एकान्त श्रौर श्रध्ययनमय जीवनके श्रनेक यड़े-यड़े घंटे, इन्हीं विचित्र विगत लोगोके बीचमें विताये हैं। मैने होरसके मन्दिरमे पूजा की है। मैने पुजारियों द्वारा जालाई गई सुगधित श्रूपके धूए से मन्दिर को भरा देखा है। उसी समय नीलकी रानी इसिस (जो पहिले श्रस्तर्ते श्रौर इस्तर थी, श्रौर इसी पवित्र देवीकी यवन लोग पूजा करते थे) के स्तुतिगानसे सारा मन्दर प्रतिव्यनित होने लगता।

गजाओं की मृत्युपर दीर्घ केश वारी शोक प्रकाशकों के विलापको मैने सुना है। मैंने अपने विचारद्वारा उस नावपर भी यात्रा की है, जो पवित्र नदीको पार कराकर, श्रोसिरिसके राज्य, नित्य लोकमे पहुँचाती है। मैंने वहाँ जाकर उस पवित्र बृत्तको भी देखा है, जिसकी छायामे मनुष्योंका हृदय तौला जाता है श्रीर फिर सत्यकी देवी उन्हे पापसे रहित उद्घोषित करती है।

यह थ, मेरे स्वानके भिन्न-भिन्न दृश्य। मैने ग्रपना जीवन विगत लोगोम विताया है। मैंने उनके दुःख-सुख, उनकी ग्राशा-निराशा, सूत्रमें उनका साथ दिया है। मैंने उनके शिल्प-कौशल ग्रीर कला-चातुर्यको जाना है। मैने उनके विजयो ग्रीर सफलताग्रोका ग्रानन्द लूटा है। मैने दुष्काल विप्चिका ग्रीर मृत्युके समयोकी उनकी विपत्तियोंमें ग्रांस् वहाया है।

त्रीर श्रव, जान पड़ता है किसी देवी चमत्कारके द्वारा, यह मेरे श्रिकितयारमें है, कि मैं इन्हीं श्रॉखोंसे उन्हें देख़ें, इन्हीं कानोसे उनके मगीत श्रीर स्तुतिपाठको सुन्।

नीलका इतिहास मेरे सन्मुख मर्त्तिमान् हो दिखाई दे रहा था। त्राकस्मात् मुक्ते ख्याल हो त्राया। धनदास मेरे सामने हैं। उन्होंने मेरे कन्धेपर हाथ रक्खा है।

मैने पागलकी भाति चिल्लाकर कहा—'में तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ नीलक प्राचीन उद्गम स्थानपर चलनेके लिये तय्यार हूं।'

यह मेरे जीवनका एक उतावला श्रविचारपूर्ण निश्चय था। समय श्राया, जब कि मैंने श्रपनी इस मखेता श्रीर श्रन्थे जोशपर बहुत पश्चात्ताप किया।

# -8-

'कमल'के कप्तान धीरेन्द्रनाथ, श्रीर वीजककी चोरी

धनदास श्रीर में, उस सारे दिन तक इसी बातमें लगे रहे। यहीं नहीं, बिन्ह एक पन्न तक हम दोनो बराबर बहुत-सा समय एक साथ विताते थे। मैने शिवनाथके नोटोको अच्छी तरह पढ़ा, और जितना ही मैं पढ़ता जाता था, मेरा यह विचार दृढ़ होता जाता था, कि मैं संसारमें एक अद्वितीय आविष्कार करने जा रहा हूँ। हमने नीलके ऊपरवाले देश और वहाँ के जगली निवासियों के सम्बन्धके बहुतसे भौगोलिक अन्य एकत्रित किये। हमने यात्रोपयोगी हथियार तथा अन्य सामान भी जमा किये।

धनदासने अपने मुकदमो और मुविक्कलोंका दूसरोके साथ सग्वन्ध कराकर अपना पिड छुडाया। मैंने अपना ऐसा प्रवन्ध कर लिया, जिसमे में एक वर्षके लिये अपने कार्यसे मुक्त रहूँ। मैंने अपना सारा भार प्रोफेसर जोगीन्द्रके ऊपर दे दिया, जिन्हें आप लोग शायद जानते होंगे। चूँकि अपनी यात्राके हम दो ही साथी थे, अतः कामकी आसानी के लिये हमने अपने वर्त्तव्य बॉट लिये। धनदासका यात्रानिषयक अन्य सारी ही बातोसे संबंध था। अर्थात् सामग्रीका समह, पय-प्रदर्शक, नौकर, ढोनेवाले जानवर आदिका प्रवन्ध करना; और प्रत्येक बात जिसका संबध विज्ञानसे था, मेरे जिम्मे थी। औषधि-पेटिका, दिग्दर्शकयत्र, पष्ठाश-यन्त्र, सभी चीजोंको, मैने यात्रोपयोगी समम्म ले लिया था। प्राचीन-मिश्र-सम्बधी कोई बात, चित्रलिपिका अनुवाद, यह भी मेरे जिम्मे था।

यह स्मरण रखना चाहिये, कि यद्यपि हम दोनोंकी यात्रा एक थी, किन्तु दोनोंका अभिप्राय भिन्न-भिन्न था। धनदास केवल खजानेपर हाथ मारना चाहते थे, इसके अतिरिक्त उनके दिलमें और कोई ख्याल न था। वह ऐसा क्यो चाहते थे, यह मैं नहीं जानता। वह ऐसे भी अच्छे मालदार अदमी थे। और मेरे लिये यह यात्रा अपने आराध्यदेवकी तीर्थयात्रा अथवा वजानिक आविष्कार एवं अन्वपणके ख्यालमें थी। मेरे दिलमें यह पक्का हो गया था, कि यदि में इसका ठीक पता लगानेमें समर्थ हुआ तो यह काम, अन्तिप् अशोककी बाह्मीलिपिके

प्रकाश, श्रौर रोलिन्सनके दाराकी शरिलिपिके विकाससे कहीं बढकर होगा। सारे पुरातत्त्व-जगत्में यह काम श्रद्धितीय होगा।

मुक्ते वह दिन कभी न भूलेगा, जिस दिन मैने नालन्दा छोड़ा। यद्यपि हमें मालूम था, कि हमारा जहाज 'कमल' अभी चार दिन बाद वम्बईसे खुलेगा, किन्तु वम्बईमे कुछ श्रीर चीजोका भी सप्रह करना था, ग्रतः दो-तीन दिन वहाँ पहिले ही पहुँचना हमने श्रच्छा समका। नालन्दासे विहार, विस्तयारपुर होते मै वॉकीपुर श्राया, यहाँ धनदासजी भी स्टेशन ही पर मिले । हमने ऋपना सारा सामान पहिले ही जहाजके लिये रेलवे द्वारा बुक करा दिया था। इरादा यह था, कि मुशलसरायमें बम्बई मेल पकड़ा जाय । इम दूसरे दिन ठीक चार बजे विक्टोरिया-टर्मिनसपर उतरे। वहाँ से मोटर करके सीधे सदीर-होटलमे पहुँचे। यह दो दिनका पहिले स्राना हमारे लिये बहुत स्रच्छा हुस्रा। हम ऋौर कामोके साथ, ऋपने परिचित महाशय चेलाराम ठड्डानी-एक सिन्धी महाजनसे भी मिले । इनकी काहिरामें कोठी है; ग्रौर इन्हींके द्वारा पथ-प्रदर्शकों, कुलियों श्रीर समान ले - चलनेवालोंका प्रवन्ध किया गया । चेलारामजीने बतलाया, कि हमारे गुमाश्ताका कल ही तार श्राया है। उन्होंने लिखा है—सब प्रवन्य ठीक है, नाव द्वारा यात्रा करनी होगी।

'कमल'के खुलनेके दिन, हम त्रोरीवन्दर पहुँचे, जहाजके खुलनेमें एक घटेकी देरी थी। हम स्वेज तक 'कमल'पर यात्रा करनी थीं, ग्रोर वहाँसे रेल द्वारा काहिंग। जहाज रास्तेम सिर्फ ग्रदनमें खडा होनेवाला था। हमें वहाँ पहुँचनेपर मालूम हुग्रा, कि सब सामान ठीकसे पहुँच गया है। धनदास तो श्रपने कमरेमें चले गये, किन्तु में थोड़ी देर तक डेकपर ही टहलता रहा।

में टश्लता हुन्रा जहानके मॉगेकी त्रोर गया। मैने वहाँसे लहरं मारते हुए नीले ऋरव-ममुद्रको देखा। सामने कितनी ही दृग् नक जाकर समुद्र ग्रौर श्राकाशकी नीजिमा मिल गई थी। मचमुच दोनोका त्रालग-त्रालग पहिचानना मुश्किल हो जाता, यदि समुद्रका तरगित तल त्रापना पिन्चय न देता। जिस समय मै उधरसे लौटा, तो मुक्ते पिहले-पिहल कप्तान धीरेन्द्रनाथ दिखाई पड़े। वह बहुत हट्टे-कट्टे मक्तोले कदके त्रादमी थे। उनका चहरा बहुत भरा त्रारे गोल, रंग गेहुँवा त्रारे टोडीपर वकरेकी मॉित थोड़ी-सी छोटी-छोटी दाढी थी। यद्यपि दिन सर्दोका था, तो भी उन्होने गर्म कोट न पहना था, सिर्फ एक कमीज त्रीर हाफ्येट त्रारे स्तर नंगा था।

उनके मुँहमे वीडी लगी हुई थी, जिससे धुत्रा निकल रहा था, श्रौर जब वह मेरे पास श्राये, तो उसके मेरी नाकमे लगनेमे मेरी तिवयत बुर्ग हो गई। मामने श्राते ही उन्होने कहा—

'बन्देमातरम् ।'

मै- 'वन्देमातरम्'।

धीरेन्द्र--'मिश्रको १'

मै-- 'हॉ, मै श्रौर मेरे दोस्त स्वेजको जा रहे हैं !

ं धीरेन्द्र—'त्राप, मै नमभता हूँ, प्रोफेसर विद्यावत हैं ?'

मैं मनमें बहुत प्रसन्न हुन्ना, कि कतान महाशय मुक्ते जानते हैं। मैं कितनी ही देग्तक इसके बाद, डेक हीपर कतानसे बातचीत करता रहा। मैने उस समय उन्हें बहुत ही नम्न न्त्रीर कोमल प्रकृतिका साधारण न्न्राटमी समभा। उन्होंने कहा—न्त्राप 'कमल'पर बहुत न्न्रानन्द- पूर्वक रहेगं, श्रीर जो कोई मेरे योग्य सेवा हो, उसे मचित करेगे। उसके बाद उन्होंने न्नप्रनी एक कठिनाई बयान की। श्रन्तिम समयमें दो यात्रियोंने हस्तान्तर किया है। जिनकी जातिका पता लगाना न्तर्कल है।

उन्होंने दोनों ग्रादिमियोंकी ग्रोर, जो कि डेकके दृसरे किनारेंके कटहरेपंर मुककर दूसरी श्रोर देख रहे थे, इशारा करके कहा—'देखिये वह हैं।' मैंने उनमेंसे बृढेके गालपर एक पूरा लम्यान्सा प्रानी पावका चिन्ह देखा।

कप्तान धीरेन्द्र—'मैने पृथ्वी भरकी परिक्रमा की है, प्रोफेसर साहब, श्रीर ससारकी बहुत-सी जातियोको जानता हूँ : कोरियन, पटगो-नियन, श्रडमन द्वीपवाले, बड़े-बड़े रोमवाले एइन्—िजस जातिको बहुत कम लोग जानते हैं । किन्तु मैने कभी भी इन पट्टोकेसे श्रादमी न देखे । यदि इनका चमडा पक्के रंगका श्रीर वाल सीधे लम्बे-लम्बे न होते, तो मैं इन्हें श्रवीसीनिया का समकता ।'

मैं—'इनके दॉत ऋबीसीनिया वालोंकेमे दुिघया नहीं हैं ?'

थीरेन्द्र- 'श्रीर न शरीर ही।'

मेरे दिलमें कुछ सिहराहट-सी मालूम होने लगी। उस समय मुक्ते शिवनाथ जौहरीकी हत्या याद श्राने लगी।

में—'यदि चित्रलिपियोंके साथवाली आकृतियोंपर विश्वास किया जाय, तो इनका आकार-प्रकार, प्राचीन मिश्रनिवासियोंसे बहुत मिलता- जुलता है।'

कतानने एक बार श्रपनी छोटी दाढीपर श्रपना हाथ रक्खा, श्रौर फिर इस विपयको वहीं छोड दिया। फिर वह वहाँसे तटसे जहाजपर श्रमी श्राये पोतवाहककी श्रोर चले गये।

थोडी देर बाद हमारा जहाज खुल गया। मैंने एक बार तट भूमिकी श्रोर देखकर बन्देमातरम् किया और फिर वहाँ से श्रपने कमरेमें जा बैठा। मुक्ते यात्राके पहिले तीन दिन न भूलेंगे । हवा बड़े जोरसे गुर्रा रही थी। तरगोंपर जहाज बोतलके कागकी भाँति कभी इघर श्रीर कभी उचर उछल रहा था। पञ्जवाँ हवा चल रही थी। वह विल्कुल हमारे विरुद्ध थी। कितनी ही बार लहरे माँगेके ऊपर श्राती जान पड़ती थीं। 'कमल' एक मालका जहाज था, जिनपर हमी टो श्राटमी प्रथम दर्जेके यात्री थे। उनमें बात्रियोंके लिये चार कमरे थे। धनदासने 'कमल' हारा यात्रा करनी इसलिये पसन्द की, कि जिससे बहुतमे वात्रियोंकी पूछा-पेराीमें न पड़ें।

में नहीं समभता, उन तीनो दिनोंमें जहाज कभी भी त्राठ मील घटेसे त्रधिक चला होगा। फिर हवा मन्द हो गई। समुद्र त्रव शान्त दिखलाई पड़ने लगा। हमारे पीछे-पीछे बहुतसे समुद्री पत्ती उड़ रहे थे। कभी-कभी उनमेसे कितने ही मस्त्लोपर बैठ जाते थे। प्रतिदिन हमें मछलियोका भुगड़ त्रपने त्रास-पास दिखाई देता था।

पहिले तीनो दिन धनदासकी अवस्था बुरी थी। उन्हें कई बार के हुई। शिरमें बड़े जोरसे चक्कर आता था। वह प्रायः बराबर अपनी पलगपर लेटे रहते थे। किन्तु जिस समय हम अदन पहुँचे, धनटास विल्कुल अच्छे हो गये थे। हम दोनो चार घटेके लिये अदन शहरकी सैरको गये। यद्यपि मुक्ते यह सैर पसन्द थी, किन्तु धनदासको कोई भी चीज पसन्द न थी; जान पड़ता था, वह गला दबाये मेरे साथ जहाजसे आये थे।

जहाज श्रदनसे रवाना हो गया । हम दोनो श्रीर कप्तान धीरेन्द्र प्रांत सायंकालको डेकपर बैठ तरह-तरहकी बात करते रहते थे । उस समय हमारे पैरोके नीचे इजन सनसनाता रहता था ।

शिवनाथकी नीटबुके, पेपरस, नकशा श्रीर गोबरैला-बीजक मैने एक लोहेके ट्रङ्कमे रखकर श्रपनी चारपाईके नीचे रखा था। ट्रङ्ककी चामी, मै बराबर श्रपनी घड़ीके चेनमे लगाये रखता था। श्रीर सोनेके समय उसे तिकयाके नीचे रख लेता था। यह चाभी दोहरी थी, जिसमेसे एक धनदासके पास रहती थी। हमने यात्राका श्रिभप्राय कप्तान धीरेन्द्रके सामने कभी न प्रकट किया था।

जिस दिन हम स्वेज पहुँ चनेवाले थे, उसी रातको वज्रपात हुन्ना।
मैं रातको सबेरे ही चारपाईपर चला गया था, कि जिसमें सुबह जल्दी
तैयार हो जाऊँ। हम सबेरे ६ वजे बन्दरपर पहुँ चनेवाले थे, न्नौर
वहाँसे न्नाव हमें 'कमल'से विदा होकर रेल द्वारा सफर करना था।

प्रायः श्राधी रातका समय होगा, जब कि मैं यकायक जग पड़ा। मैं नहीं कह सकता ऐसा क्यों हुश्रा। मैं श्रपनी चारपाईपर वैठ गया, श्रीर मैने कान लगाकर सुनना शुरू किया, किन्तु किसी प्रकारका शब्द वहाँ न था। मुक्ते जान पड़ा, कि डरनेकी कोई वात नहीं। उसी समय मैंने तिकयाके नीचे हाथ डाला। मै एकदम फक्र-सा हो गया, जब कि मैंने देला कि वहाँ पड़ी श्रीर चाभी दोनो नहीं हैं।

मै तुरन्त चारपाईसे उतरकर खड़ा हो गया, श्रौर भट दियासलाई जलाकर मैंने चिराग रोशन किया । उन दिनो 'कमल'की श्रेणीके जहाजोपर विजलीकी रोशनी न थी। हाथो श्रौर पैरोंके चल होकर तुरन्त मैने चारपाईके नीचेसे ट्रंकको बाहर खीचा, श्रौर वहाँ तालामे कुझी लगी हुई मिली। जब मैने उसे खोला, तो गोबरैला-बीजक वहाँ न था।

# -Y-

## कप्तान धीरेन्द्र और महाशय चाङ्से घनिष्ठता

मै उसी वक्त वहाँ से धनदासकी कोठरीमे ग्रया, वह उस समय गाढ निद्रामें थे कमरेमे लालटेन जल रही थी, श्रौर मुक्ते थाद है, कि उनके जागनेसे पूर्व थोड़ी देरतक मै उनकी श्रोर निहारता रहा। मैं सोते वक्त उस पुरुषके श्रसाधारण शरीर-संगठनको देखकर बड़ा श्रश्चर्यान्वित हुश्रा। उनके श्राकारसे महाप्राणता श्रौर बल प्रकट हो रहे थे, किन्तु बन्द श्रॉखोके कारण वह एक शवसे जान पड़ते थे। उनका रग श्रजब वेढगा-सा तथा खूबस्रत दिलाई देता था, श्रौर उनके लम्बे-पतले हाथ पेटपर पड़े हुए थे।

तथापि जिस वक्त मैने उन्हे जगाया ऋौर सारी घटना कह सुनाई, वह एक कोषपूर्ण जानवर-से हो उठे, ऋौर एक बार मेवकी भॉति गर्ज उठे। वह गर्ज ऋवश्य जहाजके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक सुनाई दी होगी। मैने बहुतेरा उन्हें शान्त रखना चाहा, ऋौर ठडे दिलसे इसपर विचार करने को कहा; किन्तु उन्होंने एक न सुनी, जब तक कि कपड़े पहिनकर वह डेकपर न निकल आये. वह वैसे ही रहे।

इस समय दो बजनेका समय था। सामनेकी त्रोरसे ठंडी हवा थीरे-धीरे त्रा रही थी, जो मेरे शरीरमे विशेषकर वाणकी भॉति लग रही थी, क्योंकि मै पूरा कपड़ा पहिने हुए न था। त्राकाशमें सहस्रों तारे बड़ी सुन्दरतासे चमक रहे थे।

दो घटे तक डेकपर इधरसे उधर टहलते हुए हम दोनों इस घटनापर बहस करते रहे। हम यह पूरा निश्चय था, कि चोर अभी जहाज हीपर है, और मैने यह भी उन्हें बतला दिया, कि मेरा सन्देह उन दो आदिमियोपर है, जो कि आकार-प्रकारमे प्राचीन मिश्रियोसे मिलते थे।

हमने निश्चय किया. कि मभी पोतारोहियोकी तलाशी होनी चाहिये, किन्तु इसका तब तक होना ग्रसम्भव था, जब तक कि कप्तानसे ग्रपना सारा भेद न कह सुनाया जाय। मैं ऐसा करने के लिये उत्सुक या, क्योंकि धीरेन्द्र ग्रब तक मेरे पूर्ण विश्वासपात्र बन चुके थे। किन्तु धनदास किसी प्रकार भी ग्रपने रहस्यको दृसरोपर प्रकट करना न चाहते थे; किन्तु क्या करें, यहाँ मजबूरी थी, विना वैमा किये सारा किया कराया मिट्टी होने लगा था।

चार वजेके वक्त कप्तान ग्रान्तिम पहरेका भार लेनेके लिये डेकपर ग्राये ग्रीर उन्हें वडा ग्राश्चर्य हुग्रा, जब उन्होंने मुक्ते ग्रीर जौहरीको उस वक्त वहाँ देखा। इसने हम ग्रापेत्तिन ग्रवसर भी दे दिया। हमने उन्हें वतलाया कि जहाजम नोरी हो गई है। धीरेन्द्र जहाजका रास्ता देखनेके लिये पुलपर गये, ग्रीर वहाँ मे ग्रापने केविन (बैठक) में ग्राये। मुक्ते यड़ा बुरा लगा, जब कि फिर देखा, इतनी रातको भी उन्होंने वहीं बीड़ी पाकेटसे निकाली।

हमने ग्रपनी सारी कथा ग्राह्योपान्त, विना कमी-वेशीके कह सुनाई। धीरेन्द्र बड़े ध्यानसे उसे सुन रहे थे, ग्रौर यीच-यीचमें धूऍकी फकसे मेरी पेशानीपर वल डालते, ऋथवा ऋाश्चर्यसे भौहोंको तानते, ऋौर कभी वकरदाढीपर हाथ फेरते भी जा रहे थे।

सारी कथा समाप्त हो जानेपर उन्होंने कहा—'श्रपने जीवनमें बहुत-बहुत श्रद्भुत वस्तु मैंने देखी हैं, किन्तु यदि कथा सच है, तो इसने सबकी चोटीपर लात दिया है। मैं यह नहीं कहता, कि यह श्रसम्भव है। मैंने स्वयं ऐसी-ऐसी विचित्र घटनाश्रो श्रौर वस्तुश्रोंको श्रपनी श्रॉखोंसे देखा है, कि जिसे सुनकर बहुत श्रादमी श्रसम्भव कह सकते हैं। सब तरहसे मैं श्रापकी मददके लिये तैयार हूं। चौथी घंटीके समय सारे श्रादमी एकंत्रित कर दिये जायंगे, श्रौर फिर एक-एक श्रादमीकी तलाशी ली जायगी।'

अय हम स्वेजके पूर्वी किनारेपर थे, श्रीर दूरसे स्वेज शहरके मकान दिखलाई पड़ते थे। इसी समय धीरेन्द्रने पोतारोहियोको डेकपर खड़ा किया, प्रत्येक श्रादमीकी श्रच्छी तरह तलाशी ली गई, सबके बक्स, थेले श्रीर बिस्तरे खोलकर उलटे-पलटे गये। जहाजके समी भृत्यो, खलासी, मल्लाह, मेट, बावचीं—से जिरह की गई, यहाँ धनदासकी वक्तीलीने बड़ा काम किया। किन्तु बीजकके विपयमे कोई सूचना न मिली। दोनों मिश्रियोंने पूछनेपर स्वीकार किया कि हम नीलके ऊपरी मागके रहनेवाले हैं, किन्तु वह बहुत थोडी हिन्दी जानते थे, इसलिये कोई श्रिधक सूचना उनसे न मिल सकी।

श्रव हम स्वेजके वन्दरगाहपर पहुँच गये, श्रीर जहाजका लंगर गिरा दिया गया। किन्तु जब श्रमी हमारा जहाज खड़ा न हुश्रा था, तभी हमें पता लगा, कि दोनों मिश्री गायब हैं। किसीने भी उन्हें जहाज छोड़ते न देखा। हमलोग जेटीसे बहुत दूर न थे, इसलिये यदि वह तैरकर जाते तो श्रवश्य दिखाई देते। यह श्रधिक सम्भव है, कि वह उन नावोंमे चढकर निकल गये, जो हमारे श्रास-पास दौड़ रही थी। कष्तान धीरेन्द्रका सन्देह अब बहुत कुछ हट गया; अब तक वह हमारी मितनी-हपींकी बातको बहुत सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे। इस विषयम अब वह भी हमारी हो भाँति उत्सुक थे। उन्होंने हम क्या करना चाहिये, इसकी सलाह दी, और यह भी कहा, कि मुभसे जो कुछ हो सकता है, सहायता देनेके लिये तैयार हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, कि हमे बीजक फिर मिल जायगा। अनेक बार उन्होंने कहा, कि मै आपके साथ सेराफिसकी कब्रपर चलूँगा।

त्राठ वजे वह हमारे साथ तटपर त्राये, श्रीर हमलोग उनके साथ उनकी कम्पनीके एजेएटके श्राफिसमे गये। एजेएट एक बहुत मोटा श्रादमी था। उसकी श्राकृति इटालियनोकी-सी थी। उसने खुलकर मुक्ते श्रीर धनदाससे हाथ मिलाया। उसने कप्तान धीरेन्द्रसे वतलाया, कि श्रापकी कम्पनीके एक दूसरे जहाज़ 'श्रावस्थी' के कोई कप्तान अजराज यहाँपर हैं। कप्तान अजराज बड़ी भयानक मलेरियाकी वीमारीमें पंड़ गये थे, इसलिये यहाँ किनारेपर उतर गये थे। कई मासकी चिकित्साके बाद वह श्रव श्रच्छे हो गये हैं, श्रीर श्रपने कामपर जाना चाहते हैं, किन्तु मेरे पास कम्पनी की कोई हिदायत इस विपयमें नहीं श्राई है। धीरेन्द्र इसपर कुछ न बोले। उन्होंने सिर्फ शिर हिला दिया। जैसे ही हम लोग श्राफिससे बाहर हुए, धीरेन्द्र हम दीनोंका हाथ पकड़े पासके एक मामूली कहवाखानेकी श्रीर चल पड़े।

कप्तान—'हम एकान्तमें इस विषयपर पूरी बातचीत करनी है, जिसमे तीसरेका कान न सुनने पाये। यहाँ विल्कुल एकान्त है।' तब उन्होंने कुछ कहवा लानेके लिये फर्माइश की। मेजपर एक हाथका आश्रय लेते हुए उन्होंने धीमे स्वरमे कहना शुरू किया।

'प्रोफेसर महाशय, मैं तनमनसे इस काममें योग देनेके लिये तैयार हूँ। श्रापको जानना चाहिये, कि यद्यपि मेरा काम समुद्रसे ही सबंध रखता है, तो भी यह न समर्भे कि मैंने स्थलकी यात्रा कम की है। मैंने तिब्बत, मगोलिया श्रीर श्राप्तीकाके मीतर भी बहुत दृर तक यात्रा की है। मुक्ते जितना समुद्री यात्रामे आनन्द आता है, स्थल-यात्रामे उससे कम नहीं आता; और खासकर यात्राकी आपित्यों ही मेरे लिये अधिक चित्ताकषेक होती हैं। मै निराशावादी नहीं हूँ, तथापि यह अवश्य कहूँगा, कि आप इस समय वड़ी कठिन अवस्थामे पड़े हैं। आपके हाथमे पुरातत्त्वकी एक दुलेम वस्तु है या थी, और आप खूब वाकिफ हैं, कि उसीके लिये महाशय शिवनाथ जौहरीके प्राण्ण गये। मालुम होता है, किसी प्रकार आपका रहस्य खुल गया। मेरे जहाजपर भी आप लोगोंका पीछा किया गया, और गोबरैला बीजक चोरी चला गया। आपके सन्मुख हजारो कोसकी यात्रा है। अगुल-अगुल्पर आपका पीछा किया जायगा, और बहुत कुछ सम्भव है, रास्तेम आपके प्राण् लेनेका उद्योग किया जाये।

मुक्ते श्रव यह सारी वाते साफ नजर श्राने लगीं। यद्यपि रात वारह वजे हीसे मुक्ते सोचने का बहुत कम श्रवसर मिला था, तथापि मै श्रपने इस मूर्खतापूर्ण प्रस्थानपर बहुत पछताया था। मै श्रपनी किस्मत ठोक रहा था—नालन्दा-विद्यालय श्रीर सग्रहालयका प्रोफेसर श्रीर क्युरेटर होकर, श्राज यह तकदीर ही है, जिसने धक्का देकर इस रही कहवाखानेमे पहुँचाया है, श्रीर श्रागे क्या-क्या देखना है सो श्रलग में धनदासपर हरगिज मरोसा नहीं कर सकता था। उन्हें खजानेका लोभ चाहे मरनेपर भी तय्यार कर दे, किन्तु संकटके समय कुछ, सोचना या श्रकलसे काम लेना उनसे कोसों दूर था। ऐसे समय कप्तान धीरेन्द्रकी सलाह मैं खुशी से सुननेके लिये तय्यार था।

धीरेन्द्र—'इस काममे मुक्ते वड़ी दिलचस्पी है। मै भी इमे देखना चाहता हूँ। आपकी आजा यदि हो, तो मै भी साथ चलनेके लिये तैयार हूँ। मेरे दिलमे आता है, मै आपकी कुछ सहायता कर सक्गा।'

मुभे वडा अचरज हुआ, जब कि धनदासकी राय मैंने इसके विरुद्ध पाई। हाय रे स्वार्थान्यता! हाय रे मूर्खता! उन्होने वताया कि कप्तानने खतरेको वढा-चढाकर कहा है। कोई कारण नहीं, क्यों एक न्यौर तीसरे ग्रादमीको ग्रपना साथी बनाया जाय।

तो भी यह एक ऐसा समय था जब कि मैने अपने दिलमे ठान लिया, श्रीर उसपर दृढतासे जम गया। मैने कप्तान धीरेन्द्रको साथ चलनेके लिये जोर दिया, श्रीर यह भी कहा कि उनका मब खर्च मै अपने पाससे दूँगा। मै बल्कि यहाँ तक बढ गया, कि यि धीरेन्द्र नहीं चलते हैं, तो यह लो, मै अब भारत लौटता हूँ।

श्रन्तमे धनदासको मेरी बात माननी पड़ी। यद्यपि बहुत कुछ हीला-हुज्जत, श्रागा-पीछा करनेके बाद। उसी कहवाखानेमे बैठे-बैटे हम-लोग सारे मार्गके संकटोंमे एक दूसरेका साथ टेनेके लिये प्रतिज्ञाबद्ध हुए। श्रव यह देखना है, कि धनदासने कहाँ तक श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी की।

धीरेन्द्र एजेएटके पाम गये। वहाँ में उन्होंने श्रपनी कम्पनीके पास नार दिया, कि कुछ ग्रत्यावश्यक कामसे मैं कुछ दिनोका विश्राम यहीं से लेना चाहता हूँ। कप्तान ब्रजराज यहाँ मौजूद हैं, श्रापकी ग्राजा हो, तो 'कमल'को उनके हाथमें सौप दूँ। इसके याद हमलोग पुलिसके दफ्तरमें गये। वहाँ एक मिश्री पुलिस सुप्रिएटेएडेएटमें हमने मुलाकात की, श्रीर इस बातके सममानेका खूब प्रयत्न किया, कि गोवरैला बहुमूल्य पदार्थ था।

रातको हम तीनों श्रादिमयोंने नगरकी प्रधान सडकपर स्वेज-होटल में भोजन किया। हमलोग इस श्रवस्थामें जल्दी काहिरा जाना नहीं पसन्द करते थे। हमारी कोशिश थी, बीजकको फिर किसी तरह पानेकी: किन्तु हम तीनोंमेसे कोई भी इसके लिये कोई उपाय न बता सकता था।

भोजनके कमरेमें मैंने धीरेन्द्रके हाथमे एक श्रंग्रेजीका पत्र देखा। उसमें एक श्रंग्रेज लड़केकी चोरी श्रीर उसके खोज निकालनेका विवरण था। उस लड़केको किमी चीनीने चुराया था, उसके माता- पिता, सव तरहसे जब खोजनेमे हार गये, तो उन्हे प्रसिद्ध चीनी जास्स महाशय चाड्का पता लगा। उन्होने उन्हे यह काम मौपा, श्रौर वड़ी-वड़ी कठिनाइयोसे श्रमाधारण चतुरता-पूर्वक उन्होंने उसे खोज निकाला।

कतान धीरेन्द्रने कहा—'यह हैं, हमारे कामका ब्रादमी, यदि ब्राज वह किसी प्रकार मिल जाता, ब्रौर हम उसे अपने कामपर लगा सकत; यद्यपि उसकी फीस बहुत भारी हैं। मैने कभी भी इस व्यक्तिको नहीं देखा; किन्तु इसके विषयमें बहुत कुछ पढ़ा हैं। मैने मुना हैं, ब्राज तक एक काममें भी वह ब्रसफल नहीं हुआ।'

श्रव, सयोग देखिये, सचमुच वाज वक्त वह इस तरह श्रा पडता है, कि उसका श्रथ विचित्र मालूम होने लगता है। उसी शामको जब मै धनदासके श्रानेकी बाट जोह रहा था, मैने ऐसे ही, श्रानेवालोकी किताब देखनी शुरू की। मुक्ते खूब स्मरण है कि तीन विचित्र हस्ताच्रोको देखकर मेरा चित्त उधर श्राकृष्ट हुश्रा।

राजा मोहनलाल—मोटे, पृष्ट श्रौर तिर्के श्रक्तरोमे । वेगम हबीव—स्पष्ट किन्तु बाई श्रोर भुके हुए श्रक्तरोमे । ता चाड्—बगलेकी टॉगकी भाति बड़े विचित्र श्रक्तरोमे ।

कैमा विचित्र संयोग ! एक त्रोर वीजककी ऋद्मुत रीतिमे चोगी त्रौर हमारी किकर्त्वयिवम्हता, दृसरी त्रोर धीरेन्द्रका ऋखवारमे महाशय चाड्का वर्णन पढना, त्रौर इसके बाद ही महाशय चाड्का उसी दिन उसी जगह उपस्थित होना । जिस समाचार-पत्रको धीरेन्द्र पढ रहे थे, वह एक पुरानी प्रति थी । महाशय चाड् प्रसिद्ध पुरुप थे । जय उन्होंने होटलमे एक कमरा किरायेपर लिया, तो क्लकने उनके नामका ख्याल कर लिया, त्रौर उसी वक्त उसने पुरानी फाइलोंमें मे उस पर्चेको निकाला, जिसमे म० चाड्का वह वर्णन था । उसने पढ़कर पत्रको चपरासीके हाथमे दिया, त्रौर वह उसे भोजन-प्रवन्धकके पास ले गया । उसने भूलसे उसे बैठकखानेकी मेज ही पर रख दिया । -सभी सयोगों इसी प्रकारके कई एक पूर्वापर सम्बन्ध त्राते हैं, किन्तु तो भी कितने ही कमजोर दिमाग उनमेसे कितनेको दैवी सिद्ध करनेसे बाज नहीं त्राते। त्रौर यही बात गोबरैला-बीजकके विषयमे भी कही जा सकती है।

मैने तुरन्त जाकर घोरेन्द्रसे कहा, महाशय चाड् इसी होटलमें ठहरे हुए हैं। धनदास हम दोनोंकी अपेक्षा और भी अधिक बीजकके पानेके लिये उत्सुक थे। उसी वक्त वहीं यह तै पाया कि हमें महाशय चाड्से मदद लेनी चाहिये।

हमारा भोजन श्रभी ही समाप्त हुश्रा था, कि महान् जास्स स्वय उसी कमरेम श्रा उपस्थित हुश्रा। हम तीनोमेसे किसीने भी महाशय चाड्को पहिले न देखा था, तथापि हमे पिहचाननेमे कोई दिक्कत न मालूम हुई। श्रश्रेजी कोट-पतलून डाटे रहनेपर भी उनका चीनी चेहरा श्रीर लम्बी चोटी भूलनेवाली चीजे न थी। वह यूरोपम श्रपना कोई काम करके श्रव चीनको लौट रहे थे। मुक्ते वह उतने मोटे न मालूम हुए, जितना कि मैने सुना था। उनकी चिपटी गोल नाकपर सुनहरी कमानीका चश्मा था। श्रपने दोनो हाथोको मिलाये हुए वह कमरेम टहल रहे थे। मैने देखा कि उनकी एक श्रॅगुलीम एक वड़ी हीरेकी श्रॅगूठी है।

धनदासके कथनानुसार, कप्तान धीरेन्द्र जास्सके पास गये श्रीर भुककर उन्होंने ऐसी सलामी दागी, कि जिसे देखकर दूसरे ममय हॅमे विना जी न मानता।

कप्तानने कहा—'मै सममता हूँ, महाशय चाङ्! आपका ही नाम है ?'

महाशय चाड्—'हॉ महाशय, किन्तु मुक्ते सीभाग्य—' कत्तान—'मुक्ते लोग कप्तान धीरेन्द्रनाथ कहते हैं।' चाड्-भगवान् गौतमकी जन्मभूमिके ! मेरा श्रहोधाग्य है।' यह दो विचित्र माहमी श्रीर चतुर पुरुषोकी मुलाकाद नी।

# –६–

## महाशय चाड्से निवेदन

धनदासकी इच्छा थी, कि महाशय चाड्मे उतनी ही वातें कही जायें जितनीको वह स्वथ आवश्यक समक्त रहे थे—अर्थात् गोवरैला-त्रीजक मेरे कमरेसे जहाजपर चुराया गया; और बहुत कुछ निश्चय है, दो मिश्रियों द्वारा जो थोड़ी ही देर बाद जहाज छोड़कर माग गये। किन्तु हमें मालूम हुआ, कि जास्ससे कोई बात छिपा रखना असमव था। उन्होंने इस प्रकारकी जिरह की, और वह इतना वारीक-वारीक विवरण जानना चाहते थे, कि अन्तम हम इसी परिणामपर पहुँचे, कि सब कथाका आद्योपान्त कह देना ही अच्छा होगा।

हमने श्रद्धर-श्रद्धर शिवनाथकी हत्यासे 'कमल'के स्वेज पहुँचने तककी सारी ही वार्ते उनसे कह मुनाई । श्रव भी जब मै श्रपने महा-प्रस्थानके उन श्रारम्भिक दिनोंका ख्याल करता हूँ, तो मुक्ते वड़ी प्रसन्नता होती है, कि हमने म॰ चाड्से सम्पूर्ण मत्यको कहकर बहुत श्रच्छा किया। यदि हमने वैसा न किया होता, तो हममेसे एक भी जीवित न लीट सकता था।

मैंने पहिले ही कहा है, कि मैने अपने आपको एक भारी खतरें में पाया। श्रीर म॰ चाड्के चेहरेंमें भी मुक्ते यही मालूम हुआ। वह स्थितिकी भीषणताको जानकर वड़ी गम्भीरता धारण किये हुए थे। जिस समय हम उनसे बात कर रहे थे, उन ममय चाड्भोजन भी करते जा रहे थे: किन्तु जैमें ही उन्होंने भोजन समाप्त कर पाया वह उट खड़े हुए, श्रीर कहा—'यहा एक मिनट भी देरी करना अच्छा नहीं है' उन्होंने हमें होटलमें रहकर प्रतीचा करनेंके लिये कहा, श्रीर क्वय कुछ पृछु-ताँछ रसनेंके लिये निकल पड़े।

वह एक तिनन्त्रेका टोप पहिने हुए थे। उसके भीतर ऋव चीटी डाल दी गई थी। वह वहाँसे निकल पड़े। डेड घटेके बाद वह लीटकर श्राये तो उन्होने हमलोगोको सिगरेट पीनेक कमरेके एक कोनेमें बुलाया। वहाँ एक छोटी मेजकी चारो श्रोर हम इस प्रकार बैठ गये, कि हमारे शिर प्रायः एक दूसरेको छूतेसे थे।

चाड्—'श्रापको श्राशा न रखना चाहिये, कि मुक्ते श्रभी तक कोई सुराग मिला है। यह श्रभी दूरकी बात है। श्रभी में वन्दरपर गया था, श्रीर मैंने कुछ पूछा-पेखी को। मुक्ते मालूम हुश्रा कि प्रायः सात सप्ताहसे एक श्ररव धो (नाव) बराबर बीच-बीचमें स्वेज वन्दरमें श्राती रहती है। श्रीर कहा जाता है, कि वह रोसेत्तासे श्राती है, जिसे शायद श्राप लोग जानते हैं, वह नीलके मुहानेपर है। इतनी दूरसे नावका श्राना ही शंकास्पद है। नावपरके श्रादमी भी श्ररव नहीं हैं, यह दूसरी शक्की बात है, श्रीर जो कुछ उनके रग-रूपका पता लगा है, उससे जान पडता है, कि वह उन्हीं भागे हुए दोनो मिश्रियोके सजातीय हैं।

'मान लो, यह मितनी-र्पी नगर सचमुच विद्यमान है, श्रौर जो कुछ श्रापने मुक्तसे कहा है, वह विल्कुल सत्य है। वहाँ के लोग वड़े खुशहाल श्रौर घनाट्य हैं; श्रौर वह गोवरैला-बीजक पाने के लिये चाहे जितना भी खर्च हो, करने से वाज न श्रायेगे, तो मुक्ते श्रनुमान होता है, कि धो का सम्बन्ध दोनो भगोड़ों से है। जब श्राप विचार करेंगे तो श्रापको भी यही युक्ति-युक्त जान पड़ेगी। वह श्राटमी किसी प्राकर भी जहाजसे निकलकर किनारेपर पहुँच गये। सबसे चढ़कर मुक्ते श्राश्चर्य होना है, उनके कमालके सगठनपर। कैसी सफाई श्रौर चतुरता से इन्होंने श्रपना सारा प्रवन्ध कर रक्खा है। यह मुक्ते चीनकी एक गुप्त ममिति-का समरण दिलाता है, जिससे मुक्ते बहुत कुछ भुगतना पड़ा है।'

धनदास- 'ग्रौर, क्या घो इस वक्त बन्दरमे है ?'

चाड्—'वह वन्दरके वाहर चक्कर लगा रही है, श्रीर यहो हमें नवमे बड़ा खतरा है। भगोड़े, जान पड़ता है, उसपर ही किसी प्रकार स्वेज नहर पार करना चाहते हैं, क्योंकि ग्लेक रास्तेम उन्हें पकड़ें जानेका ग्राविक भय है।

मेरा भय उम ममय हट गया था। मेरो दिलचस्पी श्रौर वढ़ गई थी। मेने ख्याल किया, कि कानान धीरेन्ट श्रीर चाढ् जैसे पुरुपोके श्रागं मेरा भीरु होना वेवकुफीका काम होगा।

मैने पूछा-'त्राप, श्रय क्या करनेका इराटा रखने हैं ?'

चाड्—'मे एकदम कुछ करना चाहता हूँ। सारे स्वेज वन्दर त्रांर स्वेज नहरकी पड़नाल ग्रसम्भव है। मेरा ख्याल है, कि दोनों मिश्री ग्रय भी स्वेज शहरमे ही हैं। मुक्ते तब तक ही उनके पानेका पूरा मौका है, जा तक कि वह शहरको नहीं छोड़ते। मेरे दिलमे एक विचार ग्राया है ग्रौर में उनकी परीका करने जा रहा हूँ।'

धनदाम-'स्वेज कोई छोटी जगर नहीं है।'

चाड्—'इसका एक छोटा मुहल्ला है, जिसकी तलाशम मै जा रहा हूं। सारे शहरमें तीन या चार प्रधान-प्रधान सडके हें, श्रीर उनके वाहर सारी ही चींज तग, श्रॅंथेरी श्रीर गन्दी हैं। प्रधान सडकोपर श्राप यही-पड़ी दुकाने, वकों श्रीर मोटागरों के श्राफिम देखेंगे। छोटी गांलयों श्रोर मुहल्लोमें यहाँ के माधारण लोग रहते हैं। यहाँ के लोग श्राविकतर श्रारव हैं। किन्तु वडी-पड़ी सडकोंपर श्राविकाश कोटियाँ विदेशी मीटागरों हीं की हैं। कोई भगोड़ा कभी हन यड़ी सड़कोंपर छिपनेका प्रयत्न न करेगा, क्योंकि वहाँ दिनके प्रकाशमे, महस्तों भिन्न रंग-रूपके श्राटिमयोंमें पहिचाने जानेका टर हैं। श्रीर गांव दूर श्रीर यहुत कम हैं, वहाँ भी वह श्रापनेको छिपाना मुश्किल ही नमकेगा, क्योंकि छोटे-छोटे गाँवोंमें एक भी श्रावनगी श्रादमींके हजम करनेकी शक्ति नहीं होती।'

में—'तो फिर वह वहा छिपे होगे ?"

चार्-'त्वेज बन्दरभी र्म श्रीर एक मुहला है, जो श्रपनी तरह-का श्रफ्रीका हीमें नहीं, बहिक सारे भूमडलमें श्रीद्वितीय है। नंसारका कोई भी शहर न होगा, जो इतना नीचे वसा हो। यहाँ जो त्रादमी रहते हैं, सभी बड़े दरिद्र और हत्यारो तथा बदमाशोकी श्रेणीके हैं। यह वस्ती समुद्रतलसे निम्न भूमिमे है।

'सभी तरह, यह स्थान पातीलका-सा है। आप चार ही सीढी नीचे उतिरये और आपको गिलयोमे दिन और रात गैस जलती मिलेगी। गर्मीके दिनोमे यहांकी गर्मीका कुछ पूछो मत। सड़क और घर सभी तहखानेकी भॉति काटकर बनाये गये हैं। उस स्थानपर सभी जातिके मनुष्य तुम्हे मिलेगे। सारे एशिया, अफ्रीका और यूरोपका कूड़ा-कर्कट तुम्हे वहाँ जमा मिलेगा। कोई सैनिक, नाविक या भद्रपुरुष वहाँ जानेकी हिम्मत नहीं करता। वहाँ के निवासी, जो तीनों ही महाद्वीपोके लोग हैं, सिर्फ अपराध करने हींके लिये ऊपर आते हैं। आप निश्चय समसे, आपके चोर छिपे वहाँ हैं। और वहां मैं उन्हें

मै-- 'कब १'

महाशय चाड्ने अपनी घड़ी निकाली और उसकी ओर टेग्वकर कहा—'आध घटेमे।'

इसके बाद वह खड़े हो गये, श्रौर वहां से अपनी कोठरीम गये।
यद्यपि श्रव सोनेका समय श्रा रहा था किंतु हममें कोई भी उटकर
विस्तरेपर जाना न चाहता था। हमलोग वहां से उठकर होटलकी
छतपर गये। वहां कुसियां श्रौर फूलांके गमले रक्खे हुए थं। यहां हम
चैठ वातचीत करने लगे। हमारे सामनेकी श्रोर वन्दरकी बित्याँ चमक
रही थीं, श्रौर ऊपर चमकते तारे जगमगा रहे थं। यह वड़ी सुन्टर
रात्रि थीं। चन्द्रदेव पूर्णकलासे श्याम नमत्थलमें उमें हुए थं श्रौर
होटलकी पामवाली गलियोसे गाने-वजानेकी श्रावाज हमारे कानोंमें
श्रा रही थीं।

में एक बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन समारकों प्रेम करता हूँ: श्रीर जितना ही मैं इने अधिक देखता हूँ, उतना ही विचारनेमें यह मुक्ते श्रद्भुत, सुन्दर, मनोहर जान पडता है। कमी-कभी ऐसा समय श्राता है, जैमी कि यह रात, जब कि मुफे श्रफ्सोम होता है—मैने व्यर्थ ही परमे बेट रात-रान भर नेलके चिरागों के सामने जीर्ण-शीर्ण, सड़ी-गली पुस्तकों के उलटने में, इतने वर्ष बर्बाद कर दिये। ममार में विस्तृत, खुले स्थान हैं, जहाँ गिस्तानों की गर्म हवा श्राती हैं, या जहाँ पवतों के मानुश्रों (चरणों) को हरी-हरी घासें रग देती हैं, श्रीर यहीं स्थान हैं, जहाँ पर रहने के लिये मनुष्य बनाया गया है।

मुक्ते स्मरण है, में इस विषयपर, स्वेज-होटलकी छतपर धनटाम श्रीर धमेंन्द्रमे यात कर रहा था। श्रकस्मात् हमारे सन्मुख, दिरवा, दुर्दशा, मूख श्रीर पीड़ासे पूरी तौरपर मताई हुई एक मानव-मृति दिग्बाई पड़ी। श्रपने लामने चांदनीम खड़े हुए उस श्रादमीको हम भली भाँति देग्व रहे थे। वह मकर श्ररव जातिका जान पडना था, यद्याप उसका पहिनावा श्राधुनिक मिश्रियोंका-माथा। उसके कपड़े श्रीर मभी चीजें इतनी गन्दी थां, कि जय वह हमारे पास श्राया, तो हम वहां से हट गये। उमके लम्बे-काले उलके हुए याल गर्द श्रीर धूलिने लिपटे हुए मुख्यर श्रोर श्रगल-यालमें लटक रहे थे। उमकी भवें काली श्रीर पनी थीं। उमके एक पैरमे एक ब्रट था. श्रीर दूसरेमें चमड़ेकी चटी—श्ररवेकी-मी। उसका नीला पायजामा घटनोंसे थोडा-मा नीचे जानर चियड़े नियडे हो गया था। वह बीच-बीचम भयानक गाँमीम च्यावुल हो जाता था, जिने देगते ही तिवयत करुणाने भर जानी थीं।

घनदान उन श्राद्मियोमेंने थे, जिन्हें ऐसी श्रवस्थाके श्रादमियोके साथ भी रूपा होकर योलनेमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं श्राती, वह उन् श्रभागं, वृश्योके मारे मनुष्यपर वैमे ही भाषट पंत्र, जैसे एक कृता वृगरेषर।

उन्होंने बहे कहे स्वरंग उपद्रक्षण कहा-'वीन हो तुम ? तट जाफ़ी 'पर हो बहोंने !'

गए सार, लिमने उत्तर दिया, मतागय चाएरा था।

'जब तक मै न लौटूं, तब तक आप लोग होटल ही मे रहियेगा। यदिं इच्छा हो तो, विस्तरेपर जाइये; लेकिन चाहे कुछ भी हो जाय, घरको न छोड़ियेगा। आशा है, मै एक घटासे कुछ अधिकमे लौट आऊँगा।'

### -0-

## चाङ्की पहिली वाजी

पीछे, स्वयं महाशय चाड्के मुखसे मुक्ते सारी कथा मालूम हुई, कि उस भयकर और जादृवाली रातमे चाड्पर कैसी वीती। यह सारा ही वर्णन, मैने जहाँ तक हो सका है, उनके शब्दो हीमे लिखनेका प्रयत्न किया है। मुक्ते यह विश्वास है कि चाड् ऐसा पुरुप स्वभावतः अरयन्त कठिन और भयानक अपने कामोको यदा-चढ़ाकर न कहेगा।

वह बन्दरके पास गये श्रौर वहाँ से उस पातालपुरीमे उतरे। यह मध्य-रात्रिका समय था, किन्तु वहाँ के निवासी श्रव भी जगे हुए थे। वहाँ जमीनमें कटी हुई तीन या चार सड़के थी। उनपर गैसकी धीमी बित्तयाँ जल रही थी। चाड चीनके सभी शहरोको जानते हैं, किन्तु उन्होने वताया, कान्टनका निकृष्टतम श्रौर निपिद्रतम भाग भी इतना गन्दा न होगा।

कड़े-कर्कट श्रीर सडी-गली गन्दी चीजोंसे सडके भरी हुई थी। इस रातको भी लडके घूँघली रोशनीम खेल रहे थे, उनके मुख उन बृद्ध स्त्री-पुरुपोंकी भाति थे जिन्होंने वडा कप्ट सहा है श्रीर कभी स्प-प्रकाशको नहीं देखा। वहाँ कितने ही बदहोश शराबी पड़े थे। 'श्रम्बीत'को पी-पीकर भी कितने लुटक रहे थे।

चाड् सीढ़ियोंको उतरकर एक वार स्वांस लेनेके लिये खड़े हो गये। उन्होंने उस हृदयविदारक वायुमटलसे कुछ ग्राम्यम्त हो लेना चाड्की पहिल्की वाजी

चाहा। फिर वह वहाँ से आगे मुख्य गलीसे जुलें के अन्होंने, अपना ।शर भुका लिया था, और चलते समय और एए से के आदिमिओं पर भली प्रकार निगाह डालते जाते थे। उनकी जेवमें वोस्स् गोलिका, सूर्य हुआ, पिस्तील था।

उन्होंने एक दर्वाजेपर एक बूढ़े ग्रारंको वैठे देखा। उसके दाँत सभी गिर गये थे ग्रौर वाल विल्कुल सनकी तरह सफेद थे। महाशय चाड् जिनकी युक्तियोंका ठिकाना न था—न ग्रारंबी ही जानते थे ग्रौर न कुन्ती ही। उन्होंने चाहा कि, ग्रापनेको तुर्क बनकरके दिखावे। ग्रौर यह ग्राधिक ग्रासान था, क्योंकि यारकन्द (चीनी तुर्किस्तान) के इलाकेमें कितने ही दिनो तक वह मंडारिनकी हैसियतसे रहे थे, ग्रौर इसीलिये तुर्की खूब जानते थे। उन्होंने तुर्कीमे बात करना ग्रारम्म किया, जिसपर ग्रारंबने शिर हिलाकर ग्रापनी ग्रानिशता प्रकट की।

महाशय चाड्ने फिर श्रंग्रेजी बोलनेकी कोशिश की, श्रौर श्रब पता लगा, कि इसे वह कुछ जानता है। उन्होने त्निसकी बात छेड़ी, जहाँ, चाड् श्रपनेको रहा हुश्रा जतला रहे थे। श्ररब वाइजतीसे श्राया था। बहुत वर्षों पहिले, जब कि वह जवान था, डाका श्रौर चोरी किया करता था। श्रतलस पर्वतकी चारागाहोंसे कितनी ही बार ढोरोकी चोरी उसने की थी। किन्तु श्रव वह चूढ़ा था, निर्वल था, बहुत दरिद्र था, इसलिये श्रव्लाह मला है।

महाशय चाड्ने आदमी वड़े मतलवका चुना। वह जानते थे, वूढ़े आदमी बहुत कम सोते हैं, और स्वभावतः इधर-उधर देख-भालमें वड़े दत्तचित्त रहते हैं। पातालपुरीमे घुसकर सीढियोंके वाद प्रत्येक आदमी हीको इस सड़कसे आना आवश्यक था। यदि दोनों भिश्रियों ने यहाँ शर्या ली है, तो अरवने अवश्य उन्हें देखा होगा।

महाशय चाड्को बहुत कहने-सुननेकी अवश्यकता न पड़ी। बूढ़ेने एकाथ ही वारके कहनेपर अम्बीतका गिलास थाम लिया। उसने कहा—यद्यपि मैं अपने सारे जीवन भर ,चोर-डाकू रहा, तो मी मै एक दीनदार मुसल्मान हूँ। पैगम्बरने अपने अनुयायियोको शराव पीना मना किया है; किन्तु अम्बीत सत्त है, और इसके विषयमें पैगम्बरने कुछ नही फर्माया है।

उस एक गिलास अम्बीतपर चाड्ने उपयोगी सारी ही वातें निकाल ली। दोनों 'मिश्री' पातालपुरी हीमे थे। वह एक आदमीं मकानपर ठहरे थे, जो रक्तसे आधा आर्मेनियन और आधा यूनानी था। वह सारे स्वेजमे सबसे भारी गुड़ा कहा जाता था, और एक बदमाशोकी गिरोहका सर्दार था। यह लोग वेड़ा बन्दरमे रहते 'वक्त नाविको और पोतारोहियोपर हाथ साफ करते थं। चोरीके सिक्कोका तुड़ाना-मुनाना आसान था, और घड़ी, ऑगूठी आदि मूल्यवान पदार्थों को फलोकी नावमे रखकर वह अकाबा ले जाता था। वहाँ उसे उनकी अच्छी कीमत मिल जाती थी। बूढ़ा अरव किसी वातको जरा भी छिपाकर न कहता था। उस पातालपुरीका प्रत्येक निवासी चोर था, और निस्सन्देह, चाड्को भी बूढ़ा उन्हींमेसे एक समकता था।

चाड्ने ग्रव वहाना बनाकर, ग्ररवको शरावकी दूकान हीपर छोड़ दिया, श्रीर श्राप श्रागेका रास्ता लिया। उन्हे बिना किसी कटिनाईके वह घर मिल गया, जिसमे वह जातिसंकर रहता था। उसके घरमें तीन छोटी-छोटी कोटरियाँ थी, जो जमीन खोटकर बनाई गई थी। वहां दर्वाजेपर न जजीर थी श्रीर न घटी। उन्होने श्रपने मुक्केसे दर्वाजेको धमधमाया।

थोड़ी देर बाद एक शकलसे ही बदमाश, ग्रादमी निकला। उसकी मूछे बड़ी-बड़ी थी। उसने चाड्से एक ग्रजात भाषाम बात-चीत की। उसकी वड़ी रूखी ग्रावाज ग्रीर चमकती काली ग्राखोंमें धमकानेका-सा भाव था। चाड्ने ट्टी-फूटी ग्रंग्रेजीमे बोलना शुरू किया—

<sup>&#</sup>x27;पिलस मेरे पीछे पड़ी हुई है।'

उस त्रादमीने त्रंग्रेजीमे उत्तर दिया—'तो, उससे मुक्ते क्या वास्ता ?'

चाड्—'शरख !'

श्रादमीने शिकत चित्तसे कहा—'तुम्हारे पास कितना माल है १७ चाड्—'उससे तुमसे क्या वाम्ता १ मेरे पास माल है । कैसे मैने पाया, यह मेरा निजी काम है, तुम्हारा नहीं । मै तुम्हे पाँच रुपये दूँगा, यदि रात भर तुम मुक्ते श्रपने घरमे रहने दो ।'

उस आदमीने पहिले आनाकानी की । उसे अपने दोनो मेहमानो का ख्याल आया, जो कि उस समय घोर निद्रामे थे। उसे याद आया, कि उन्होंने पका कर लिया है, जब तक वह हैं, तब तक किसीको भी घरमे न आने दे। तथापि, पॉच रुपया एक रातके सोनेके लिये कम नहीं होता, और वह विदेशी इसे जान भी न सकेंगे। उसने दर्वाजा खोलकर चाड्को भीतर बुला लिया। और तब दर्वाजेमे ताला बन्द करके कुंजीको अपनी पतलूनकी जेबमे रख लिया। चाड् इस सब कार्रवाईको देख रहे थे। वह खूब जानते थे, मेरा जीवन प्रत्येक बातपर मली भॉति नजर रखनेपर अवलम्बित है।

पहिली कोठरीमे एक मेज थी। उसपर एक बोतलके मुँहमे मोमवत्ती रखी हुई जल रही थी। वह जलकर बोतलकी गर्दन तक पहुँच गई थी। वहाँ, एक कोनेमे एक अच्छी-सी चारपाई, दो-एक कुर्सियाँ, श्रौर एक खूँटीपर एक कोट लटक रहा था। सभी चीजे वहुत गन्दी थीं।

उसने वोतलकी वत्ती उठा ली, श्रौर महाशय चाड्को वगलवाले कमरेमे ले गया। वह ५×४ हाथसे श्रधिक न रहा होगा। वहाँ एक चटाईके श्रितिरिक्त श्रौर कुछ न था। उस चटाईके भी कितने ही पयाल बाहर निकल श्राये थ।

श्रादमीने कहा—'यह है जगह। तुम यहाँ सो सकते हो, लेकिन मेहरवानी करके भाड़ा पहिले चुका दो।' महाशय चाड्ने अपने पतलूनकी जेवमे हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला, तो उसमें एक वडा चाक् निकला। आदमीने चाक्की ओर देखा, और फिर चाड्की ओर, और मुस्कुरा दिया। इससे या तो वह अपनी नापसन्दी जाहिर कर रहा था, या अनुमोदन। चाड्ने तव पाँच रुपये निकालकर दिये, उसने एक-एक रुपयेको भलीभाँति ठनकाकर देखा और फिर कोठरीसे बाहर निकलकर किवाड भेड़ दिये। महाशय चाड् चाक्को ऐसे ही पास रखते थे, आत्मरचाके उनके पास और साधन थे, जिन्हे हम आगे देखेंगे।

श्रव चाड्ने श्रपने श्रापको श्रेंघेरेमे पाया। किवाडकी दरारोसे एकाथ किरण भीतर श्राती थी। वह प जोंके वल धीरे-धीरे द्वारके पास श्राये। उन्होंने दूसरे द्वारपर श्रपना कान रक्खा, जिसका कि सम्बन्ध तीसरे कमरेसे था। उन्होंने वहाँ गाढी निद्राके नियमित श्वास-प्रश्वास श्राते-जाते देखा। इस प्रकार उन्हें पक्का हो गया, कि मैं वेकामकी जगह-पर नहीं श्राया हूँ। श्रव, वह लीटकर श्रपनी चटाईपर चले गये श्रीर उन्होंने थोड़ी देरमें खरीटे भरकर स्वांस लेने का स्वांग श्रारम्भ किया। श्रव उनकी नाक वरावर वज रही थी। वह श्रांखे मूंदें कितनी ही देर तक पड़े रहे। जब उन्होंने श्रांख खोली तो देखा कि पहिली कोठरीकी रोशनी बुक्त गई है। उससे उन्होंने ममक लिया कि मालिक मकान वेखवर सो गया है। तमाम घरमें घोर श्रंथकार छाया हुश्रा था, श्रीर वायुमडल इतना भारी श्रीर गन्दा था, कि सांस लेना मुश्कल था।

धीरेसे उन्होंने पहिली कोठरीकी श्रोरका दर्वाजा खोला, श्रौर देखा कि, वह श्रादमी खराँटा ले रहा है। तव श्रपनी कीटरीमें लेट गये। श्रपनी जेवसे उन्होंने एक छोटी-सी वैटरी निकाली। उसकी रोशनीमें उन्होंने तीसरी भीतरवाली कोठरीके दर्वाजेकी परीक्वा की। उन्होंने पहिले ही समका था, कि उसमे ताला बन्ट होगा।

चाह्की च्रॅगुलियाँ मदारियोंकी भाँ ति वड़ी सफाईसे काम करनेवाली थीं । उन्होंने मकानवालेको निद्रा हीमें टग लिया। इतनी सफाईसे उन्होंन उसकी जेबसे कुजी निकाली, कि उसे जरा भी पता न लगा। तब वह वहाँ से दवे पाँव लौटकर भीतरवाली कोठरीके द्वारपर श्राये, श्रीर धीरेसे तालेको खोल दिया। दर्वाजा खोलनेमे उन्हे दस मिनट लगा। वह इतने धीरे-धीरे हल्के हाथसे खोल रहे थे, कि जिसमे जरा भी श्रावाज न श्राये, नहीं तो सोनेवाले जाग जायँगे, श्रीर सारा काम ही खराव न हो जायगा, बल्कि जानके भी लाले पड़ जायँगे।

फिर सावधानीसे बैटरीके द्वारा उन्होंने कोठरीकी देखभाल की। अब उन्हें इसमें सन्देह न रहा, कि उन्होंने ठीक आदिमियोको वहाँ पा लिया। दोनों जमीनपर कोठरीके दो कोनोपर लेटे हुए थे, उनके पास कपड़ा बहुत कम था। उनके चेहरे कुन्तियोंकी भॉति थे। एकके शिरपर बड़े-बड़े केश थे, जो कि कानके पाससे कटे हुए थे, और दूसरा एक बूढा आदमी था, जिसका शिर बिल्कुल गजा था। उनके ओठ पतले, गालोंकी हिंडुयाँ जँची, और नाक यहूदियोंकी-सी नुकीली बड़े-बड़े नथनोंवाली थी। बूढे आदमीके मुँहपर कानसे लेकर मुखके कोण तक, एक लाल लकीर-सी थी।

समय वर्बाद करना, महाशय चाड्का काम न था। उनकी तेज आँखे बहुत जल्दी, वारीक चीजोंपर भी घूम जाती थीं। निरीच्या-परीच्यामें !उनकी बुद्धि असाधारण थी। बैटरी कुछ सेकरडोसे अधिक न जली होगी, और तो भी इस थोड़ेसे समयमें उन्होंने देख लिया, कि लाल चिन्हवाले आदमीके शिरके नीचे तांकया है, और दूसरेके कुछ भी नहीं।

घुटने टेककर चाड्ने तिकयेकी परीक्षा की श्रीर उसी समय उस लाल चिन्हको भी नजदीकसे देखा। वह मालूम हुश्रा कि भोथे हथियार-का निशाना है। तिकया किसी चीजमे लिपटी हुई एक मैले-कुचैले चहरकी थी। सोनेवाले की श्रॉख बचाकर बैटरीकी रोशनीमे देखने से वह इस नतीजेपर पहुँचे कि, चहर किसी भारी चीज—पत्थर या धातु—पर लपेटी है। उन्होंने श्रान्तमे बीजकका पता लगा लिया! वह श्रव उस कोडरीसे बाहरवाली कोडरीमे गये, जहाँ कि वह स्वय सोये थे, श्रीर फिर वहाँ से मकानके बाहरवाले दर्वाजेपर गये। उनकी यह चाल बिल्लीको भी मात करनेवाली थी। क्या मजाल है, कि जरा भी श्रावाज हो, जरा भी जमीनमें दलक हो। उन्होंने धीरेसे बाहरका भी ताला खोल दिया। श्रव श्रपने निकलनेका रास्ता उन्होंने बिल्कुल साफ कर लिया।

इसी समय एक भारी विन्न उठ खड़ा हुन्ना। घरसे बाहरवाली हवा भीतर की अपेदा कुछ अधिक साफ थी। जैसे ही उन्होंने दर्वाजा खोला वैसे ही वह हवा पहली कोठरीम घुस आई, और उसके शरीरमें लगते ही मकानवाला उठ खड़ा हुन्ना। भट पेटीसे चाक निकालकर उसने हाथमें ले लिया। चाड़ जानते थे, कि अन्धकारमें तेज रोशनी क्या कमाल करती है। उन्होंने भट वैटरीकी बटनको दबा दिया, और उसके प्रचड प्रकाशको पूरी तौरसे उस आदमीके मुँहरर डाला। उसी समय उन्होंने अपने तमञ्चेको प्रकाशमें पफड़ रखाः जिसमें वह उसे पूरी तरह देख पाये। और फिर जोरके साथ किन्तु धीमें स्वरमें कहा—

'चिल्लाये कि मारे गये। त्रावाज निकलना शुरू होनेकी देर, श्रीर मेरी गोली तुम्हारे कलेजेमे !'

उस त्रादमीने त्रपनी जेव टटोलकर कहा—'तुमने मेरी चामियाँ चरा ली।'

चाड्—'वस, चुप ' जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तुम्हें डरनेकीं कोई जरूरत नहीं । तुम्हें तुम्हारी चाभियाँ लौटा दी जायँगी, लेकिन इधर-उघर किये कि तुम खतम ।'

मामूली वदमाश कायर होते हैं। उस ग्रादमीके ग्रग-प्रत्यगमे भीपण त्रातक प्रकट हो रहा था। उसका मुँह खुला हुग्रा था, ग्रौर वह उसे वन्द करना हो भूल गया था।

उसने कहा- 'तुम पुलिसके श्रादमी हो !'

चाड्—'नहीं, मैं भी एक चोर हूं, जैसे तुम और वह दूसरे दोनो, किन्तु मेरे पास बात करनेके लिये समय नहीं है। जैसा कहूं, वैसा करो, अपने दोनो हाथोको अपने शिरके ऊपर रक्खो और भीतरवाली कोठरीमे चलो। मेरा तमंचा, यह देखों मेरे हाथमें है।'

उस त्रादमीके लिये दृसरा कोई रास्ता न था। चाड्के त्रागे-त्रागे वह भीतरवाली कोठरीम गया, त्रीर फिर त्रीर भीतर तीसरी कोठरीम, जहाँ कि दोनो मिश्री सो रहे थे। यह कमरा वाकी दोनोसे वड़ा था।

चाड्ने बैटरी जला दी, तुरन्त ही कामकी चीज—एक ताक उन्हें मिल गया। उन्होंने उस आदमीको कोठरीकी सामनेवाली दीवारसे लगकर खड़ा होनेको कहा। उसके खडा हो जानेपर उन्होंने ताकपर इस तरह बैटरीको रक्खा, कि उस आदमी का मुँह खूब प्रकाशमे रहे।

चाड्—'जरा भी हिले, ग्रौर छोडा । मै तुम्हे खबरदार कर देता हूँ, मेरे नाथ चाल न चलना ही ग्राच्छा होगा ।'

ऐसा करनेका कारण था। यद्यां चाड् एक ग्रद्मुत प्रतिभाके धनी थे, तो भी उनके पास दो ही हाथ थे। उन्हें सोनेवालेका शिर उठाकर उसके नीचेसे तिकया निकालना था श्रीर फिर गोवरैलाको श्रलग करना, श्रीर फिर इस सारे समयमे उस मकानवालेपर भी पूरी नजर रखनी थी। जरा-सी भी सूचना पाते, गोली मारनेके लिये तैयार रहनेकी श्रावश्यकता थी। यदि श्रादमी जरा भी प्रकाशसे हटा, कि फिर उसे श्रपना लच्च बनाना श्रसम्भव था।

यह सब काम, महाशय चाड् ऐसे ब्रादमीके काबूसे भी वाहरकी वात थी, वह कृतकार्य न हुए, और इसपर हम ब्राश्चर्य भी नहीं कर सकते। हम उस पुरुषकी हिम्मत और चतुरता पर केवल ब्राश्चर्य कर सकते हैं।

चाड्ने जैसे ही गोवरैलेपर हाथ डाला, कि श्रादमीने नीटम करवट ली श्रीर एक ही च्लाम खडा होकर चिल्ला उठा। इस श्रावाजने उसके साथीको भी जगा दिया, जो कोटरीके दृषरे कोनेम सो रहा था। महाशय चाड्ने बीजकको हाथमें लिया और खड़े हो गये। सारा स्थान घोर अन्धकारमें था, सिर्फ वैटरीकी तेज किरणे जितनी दूर तक पड़ती थीं, उतनी ही दूर तक एक प्रकाशमान तेज कटार-सी रक्खी हुई मालूम हो रही थी। बैटरीकी जगहसे चाड् अटकल लगा सकते थे, कि द्वार कहाँ है। एक हाथमें रिवाल्वर और एक हाथमें बीजक लिए हुए वह दर्वाजेकी ओर बढ़े।

इसी समय मकानवाला दूसरोंको जगा देखकर, हाथ ;फैलाये हुए आगे वढा कि, बैटरीपर कब्जा करें। एक च्रण भी बिना आगा-पीछा किये चाङ्ने गोली दाग थीं। और वह निशाना कमालका था। वह चाहते तो, उस आदमीको मार सकते थे, क्योंकि वह प्रकाशमें था। वह चाहते तो अधिरेमें खड़े दोनो मिश्रियोंमेसे भी किसीको मार सकते थे; किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी न किया। उन्होंने गोलीसे सिर्फ बैटरीके शिशेको चूर-चूर कर दिया, और उसी समय सारा स्थान अन्धकारपूर्ण हो गया।

लेकिन महाशय चाड् दर्वाजेके पास थे। वह एक च्लामें बाहर निकल त्र्याये। उन्होंने बीजकको जमीनपर रख दिया, श्रौर एक ही च्लामें किवाड़को बन्दकर ताला जड़ दिया। वस, श्रव तीनों कोठरीके श्रन्दर चन्द थे। किवाड़ लगाते समय उन्हें दोनो हाथोंको लगाना पड़ा था।

ग्रॅधेरेमे टटोलकर उन्होने फिर बीजकको पा लिया। मकानवाला उस पारसे किवाड़ पीट रहा था। उसे सुनाई देनेके लिये उन्होंने खूब चिल्लाकर कहा—

'बाहरवाली कोटरीकी मेजपर, तुम्हें चाभियाँ रक्खी मिलेंगी।' तब वह सड़कपर ग्राये। उन्होंने एक बड़ी रूमाल जेबसे निकालकर पहिले ग्रपने शिरका पसीना पोंछा।

उन्होंने कहा—'वड़ा कडा, वड़ी सफाईका काम था।' बूढ़ा श्ररव श्रव भी श्रपनी चौखटपर बैठा था। चाड्ने उधरसे निकलते वक्त सलाम किया, श्रोर पूछाः— 'सूर्योदयमे क्या देर होगी १'

बृहा—'में नहीं कह सकता। पातालपुरीम स्योदय कहां ? न स्ये उगता ही है, न ह्रवता ही। ला इलाह इल्लब्जाह मुहम्मद रेसूलब्लाह।'

जय चाड् वहाँ से निकलकर वाहर वन्दरपर, स्वच्छ हवाम ग्राये, तो उन्होंने खूव दिल खोलकर कई वार गहरी साँस ली। प्राची दिशाम जरा रुपहली रेखा दिखाई दे रही थी। स्योंदयमे एक घटा ग्रीर वाकी था।

कपडा वदलनेके वाद, महाशय चाड् मेरे कमरेमे ग्राये। वह ग्रपनी साधारण ग्रवस्थामें थे। वही फलालैनका कोट, पतलून ग्रीर वही वाहर निकली हुई तिनकेकी टोपी।

धनदास बोज उठे। वह रात भर न सोये घे, श्रौर न श्रपने कपड़े ही उतारे थे।

धनदास-'क्या गोवरैला त्रापको हाय लगा ?'

महाशय चाड्ने हरे चक्रमकके वीजकको अपनी कोटके भीतरसे ठीक वैसे ही निकाला, जैसे मदारी भानमतीके पिटारेसे चृहा निकालता है।

#### -5-

## चाङ्भी काहिराको

कतान धोरेन्द्रको कम्पनीका तार मिल गया था। वह वड़े सबेरे ही जहाजपर चले गये, उस वक्त हम लोग ग्रामी सोये ही थे। रनानादिने निरुत्त हो, तथा कुछ जलपान भी करके चाड् के साथ हम दोनों भी 'कमल' पर गये। उस समय धीरेन्द्र जहाजका चार्ज कतान ब्रजराजको दे रोटे थं। थो जो देर यद चाड् तो लौट गये, श्रीर हम लोग क्तिनी ही देर तक जहाजपर रहे। पहिले ही निश्चय हो चुका था, कि एक बजेकी गाडीसे काहिरा चलना है। थोड़ी देर जहाजपर रहकर हम दोनों असवाव बन्दकर, काहिराके लिये बिल्टी की तैयारी कराने लगे। जिस समय ग्यारह बजेके वक्त हम अपने कामसे फुर्सत पाकर होटलको लौटे, उसी समय धीरेन्द्र भी वहाँ ही मिले।

भोजन करनेके बाद कुछ देर तक फिर भी हम होटलपर रहे। हॉ, एक बात कहना भूल गये थे, हमने स्वेजम स्त्रानेके साथ ही काहिरामे, चेलारामजीके गुमाश्ताके पास तार दे दिया था। स्त्राज स्त्रमबाब बिल्टी करानेसे पहिले ही हमने उन्हें एक बजेकी ट्रेनसे स्त्रानेकी खबर दे दी।

हम लोगोको बडा तथ्रज्जुव हुआ, जव स्टेशनपर हमने चाङ्को भी काहिरा जानेके लिये तैयार देखा।

मैने पूछा—'क्या ग्राप हमारे साथ ग्रा रहे हैं ?' चाइने उसी ग्रपनी स्वामाविक हॅसीके साथ उत्तर दिया— 'काहिरा तक, कुछ जरूरी काम है।'

मुक्ते बड़ी प्रसन्नता हुई, कि कमसे कम काहिरा तक हमे और इस अद्भुत पुरुषका संग मिला। हम चारों आदमी एक ही डब्बेम बैठे। अभी गाड़ीम देर थी, अतः 'जेटफार्मपर हम लोग टहलने लगे। इसी समय किसीने मेरे कन्ध्रेपर हाथ रक्ता। जब मैंने पीछे, फिरकर देखा तो, वहाँ चाड् थे। उन्होंने कहा—

'प्रोफेमर, वह काहिरा तक तुम्हारा पीछा करेगे, वह अपरी नील तक तुम्हारा पीछा करेगे, नहीं बिल्क पृथ्वीके छोर तक तुम्हारा पीछा करेगे। वह कौन हैं, इस विपयम आपमे अधिक मैं नहीं जानता। लेकिन इतना में निश्चय जानता हूँ, कि वह इस हरे गोवरैलेके सामने अपनी जानका मृल्य कुछ भी नहीं समकते।'

में-- 'क्यों, क्या वात है ?'

चाइ—'तुमने देखा नहीं ? श्रच्छा वह देखो वेटिंग-रूमके भीतरसे कीन भाक रहा है ?'

मेंने देखा, सचमुच वही बूढा ग्रादमी था, जिसे मैने वम्बईमं जहाजपर देखा था। मैं जन्म हीसे दिलका कचा ग्रादमी हूं। मेरा हृदय भयमं कॉपने लगा। मैंने चाड्का हाथ पकड़ लिया, ग्रौर बड़ी नम्रता-मं कहा—

'महाशय चाड्, ग्राप हमारे साथ क्या नहीं चल सकते ? श्राप जरूत हमें श्रपने मायसे श्रनुगृहीत करें । मैं श्रपनेको सर्वथा सुरक्तित समभूँगा यदि श्राप श्रीर कप्तान धीरेन्द्र—होना साथ रहें । कहिये कि चलंगे ।'

उस नमय मैंने एक ग्रद्भुत हॅमीकी रेखा प्रसिद्ध चीनी जासूनके मुखपर देखी। उन्होंने यडी गम्भीर किन्तु मधुर स्वर में कहा—

'प्रोफेसर, मैं इसीकी प्रतीका कर रहा था।'

दृसरे सबेरे तक मैने, धनदासको यह न वताया था, कि मै चाइ-को भी ठीक कर लिया। जब उन्होंने मुना, तो उनके दिमागका पारा एक मी ब्राट टर्जेपर चढ गया। उन्होंने उस समय क्या-क्या कुवाच्य कटा, यह भी मुक्ते स्मरण नहीं है। जब इसने भी हार गये, तो मुक्तसे व्यापने बहन करनी ब्रारम्भ की। उनकी मारी बहसका तात्पर्य यहीं या, कि तुम ब्रोर में ही यात्राके लिए काफी थे, इसपर तुमने हठ-करके धीरेन्द्रको माथ लिया, ब्रोर ब्राव ब्रोर एक ब्राटमीको विना सुकते पूर्ते ही ठीक कर डाला।

मै उन कटिनार्योको न्व् जानना था। मेराफिसके मोने श्रीर गीरोशी चमरुने मेरी प्रान्तिको चकाचीध न किया था। मैने निश्चय कर लिया, कि चाँहे जितनी भी उनकी फीम होगी, मे ढेनेके लिये तियार है। एमारे लिये यह मीभाग्यकी बात थी कि, ऐसी श्रद्भुत प्रतिना, प्रद्भुत तर्कशक्तिका श्रादमी हमारे माग चलनेके लिये नैयार था। नड़ी मुश्किलसे धनदासने इस वातको कनूल किया । उन्हे ऋष भी दिलमें यह ऋसह्य मालूम होता था, किन्तु मजनूर थे। मुक्ते उनके व्यवहारका कुछ भी ख्याल न हुऋा। मुक्ते वड़ी प्रसन्नता हुई, कि कप्तान धीरेन्द्रने इसका दिलसे स्वागत किया।

धीरेन्द्र, धनदासकी मूर्खता और लोभान्धतापर खूब हॅसते थे। वह कितनी ही देर तक धनदासकी ओर एकटक देखते रहते थे, और जब देख लेते थे, कि वह अब उनकी ओर देख रहे हैं, तो गाने लगते थे।

मैने पहिले इसका अर्थं न समभा था। सचमुच मेरे ऐसा उस समय कोई वेवक्फ न होगा। पाठकोने जो कुछ अब तक पढा है, उससे भी उन्हें मालूम होगा, कि व्यवहारकुशलता मुभसे छू तक न गई थी। चाड्का क्या विचार था, वह अब तक मै जान न सका था।

रातको बहुत देर तक जागते रहनेसे, नीदसे अय भी मेरा माथा भारी हो रहा था। गाड़ीके छुटनेके दो घटे बाद ही मै सो गया। मुफे बहुत दिनोंके बाद मालूम हुआ, कि उस दिनकी यात्रामें कप्तान धीरेन्द्र और महाशय चाड्से एक विचित्र वार्तालाप हुआ था। अब मै नही बतला सकता कि वह क्या था।

महाशय चाड्ने धीरेन्द्रसे बीड़ी लेकर, त्राग लगा फक-फक करते हुए कहा—'मै इसकी त्राशा कर रहा था। त्राप शायद इम यात्रा, इस गोवरेले त्रीर उस कबके खजाने के विषयमें मेरी राय जानना चाहते होंगे ? त्राप यह जानना चाहते होगे, कि प्रोफेसर त्रीर उनके साथीं के विषयमें मेरी क्या राय है ? त्राच्छा, कप्तान, में उसे साफ-साफ तुमसे कहना चाहता हूं। मेरा ख्याल बहुत कुछ वैसा ही है, जैसा कि त्रापका।'

धीरेन्द्र—'हां, ठीक, मैं इसे सन्तमुच जानना चाहता था। मेरी सम्मतिम प्रोफेनर विचारे एक सीधे-सादे ग्राटमी हैं। वह भले ही, प्राचीन मनुष्यो, उनकी रीति-रस्म, उनके धर्म, उनके देवतास्रोके विषयमे बहुत कुछ जानते हों, किन्तु आधुनिक जगत्के विषयमे वह बिल्कुल कोरे हैं। श्रीर सची बात तो यह है कि यदि वह जौहरीके साथ श्रफ्रीकाके बीचमे जाते, तो कभी बचकर न श्राते।

चाड्—हॅसन श्रीर सिर हिलाते हुए वोले—'श्रापका कहना विल्कुल ठीक है, श्रीर यात्राके उद्देश्यके विषयमे यद्यपि वाते श्रसम्भव-सी जान पडती हैं, किन्तु मैं इसके एक-एक शब्दको मानता हूं। प्रमाण श्रखंडनीय हैं।'

धीरेन्द्र—'श्रापको विश्वास है, वहाँ मितनी-हर्पी कोई नगर है ?' चाड्—'हाँ, विल्कुल ।'

वीरेन्द्र-- 'ग्रौर ग्राप धनदासपर विश्वास रखते हैं ?'

चाड्—'हॉ, वह भारी वदमाश है। मै पूरी तोरपर उसकी इच्छा को नहीं जान सका हूँ, तो भी मुक्ते विश्वास है, कि वह कभी अच्छा नहीं हो सकता।'

धीरेन्द्र—'तो यदि वह वाते सत्य हैं, तो वस मितनी-हर्पी हमारा लच्य है । वस वहाँ पहुँचना यही मेरी इच्छा है।'

चाड् — 'ग्रौर यही सबसे बड़ी इच्छा है, कि धनदासके हाथामें लोहेके ककण भनकते हुए देखूँ।'

धीरेन्द्रने हाथ निकालकर कहा-

'हाथ मिलास्रो, दोस्त',

ग्रौर हाथ मिलाते हुए कह चले-

'भाई चाट्, तुम्हारे विषयमें मैं वहुत सुना करता था। मैंने तुम्हारे अनेक आश्चर्यजनक कामोंको भी खूब पढ़ा है। तो भी मुके आशा न थी, कि मैं तुमसे मिल सक्ँगा। किन्तु आज मैं देख रहा हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ एक अद्भुत यात्रापर चल रहा हूँ। मैं अजेयकी ओर जा रहा हूँ, जैमा कि लड़कपनमें अक्सर मैं शम्भुमें कहा कम्ना था। मै अपने जीवनका सबसे अद्मुत अनुभव अव लेने जा रहा हूं।

इस समय चाष्ट् इतने प्रसन्न ऋौर हॅसीमे मग्न थे, कि उनकी ऋॉखोसे ऋॉस् वह निकले। उन्होने रूमालसे ऋॉखे पोछते हुए कहा—

'हम उन्हे जगाते रहेगे, हम उन्हे बढाते रहेगे।'

काहिरा स्टेशन हीपर हमे हृदयनाथ भङ्गा—महाशय चेलारामके गुमाश्ता मिले। वहाँसे चारो ग्रादमी उनकी कोठीपर पहुँचे।

### - $\varepsilon$ -

# काहिरासे सूची पर्वत तक

हमलोग यात्राकी तय्यारीम तीन सप्ताह तक काहिरा हीम ठहरे। हृदयनाथजीने हमारे लिये अरत और स्दानी आदमी ठीक कर रक्खे थे। एक दिन हमलोग एक नौड़े पेदेकी नावपर नीलमे चल दिये। हमारा इरादा असवन होते, स्वर्नुम जानेका था।

इस मिश्रकी गंगाके सौन्दर्यका वर्णन करने के लिये एक स्वतंत्र प्रन्थ चाहिये। जिस प्रकार वैदिक युगके ऋषि-मुनि पवित्र सरस्वतीके किनारे अपने अनेक धर्मानुष्ठान अनुष्ठित करते थे, वैसे ही चिरकालसे नीलके पवित्र तटपर प्राचीन मिश्रियों के सारे ही धार्मिक और सामाजिक काम होते थे। आज भी नील मिश्रकी जान है। सौन्दर्य १ हश्योकी विचिन्त्रता १ जिन्होंने नीलके तटसे मक्मृमिको एक वार न देखा, वह मानो, दुनियाके एक अद्वितीय हश्यके देखनेसे वचित रह गये। पानीके तट-पर भुके हुए खज्रके वृत्त, मानो नील देवीके शोभोद्यानकी वाट हैं। अजीर वृत्त अपनी सहावनी छायाको ध्यकते हुए यालूपर फैलाये अपनी अकारण परहितेषिनाका परिचय दे रहे हैं। टरिज्ञामे पीटिन गाँवोंके लडके—प्रायः सम्पूर्ण नगे—नावको आती देख पैसे माँगनेके

लिये नदीतटपर दौड ग्राते थे। बीच-बीचमे जब तब कोई प्राचीन सभ्यताका व्यसावशेष मदिर, खोदकर निकाले गये प्राचीन नगरोकी दीवारे, प्रकाड स्त्रीमुखाकृति सिंह, पिरामिड ग्रौर स्तम्भ, सामनेसे ग्राते दिखाई देते थे। ग्रौर चारो ग्रोर दूर तक बालू, जिसके बीचमे दूर कोई, हरितमूमि (Oasis)। कही कॅटोंका कारवॉ पॉतीसे जाता दिखाई देता था। स्यास्तकी रिक्तमा, चमकते तारोसे जगमगाती नीली रात्रि, स्यास्तके रामय मरुभूमिके ग्राकाशका जादूभरा दृश्य! कभी नगे भयानक पहाड दोनो ग्रोरसे इतने नजदीक ग्राते-जाते थे कि जान पडता था, वे हमे पीस डालने हीके प्रयत्नमें हैं, ग्रौर तब हम गर्जते हुए पानीसे चारो ग्रोर घिर जाते थे। हम कितने जलपातोको पार करते ग्रफ्रीकाके पेटमे, घवकते दिच्याकी ग्रोर बढ रहे थे। यह बडी विचित्र यात्रा थी, जिसे करनेका सौभाग्य बहुत कमको मिला होगा।

खर्त्ममे पहुँचकर, कतान धीरेन्डने दो छोटी-छोटी नावोका प्रबन्ध किया। इनके द्वारा अव हमने सोवातमे यात्रा करनी चाही। अपनी यात्राके विषयमे हमलोग पहिले ही विचार कर चुके थे। हमारा रास्ता अजकके करने तक आसान था। आज तक कोई भी विटेशी वहाँसे आगे नहीं वढा था। किन्तु उसके वाद हम अशेयकी सीमामे घुस जायँगे। शिवनाथके नकशेमे, एक नीवक गाँवका निशान था, जिससे पहिले ही, एक जलपान पड़ना था। उसके बाद एक नाम-रहित शाखानदी दिल्ण-पिन्छमसे आकर सोवातम मिलती है। वह बीस कोस और आगे चलनेपर समकोणपर घूम जातो है, और फिर वहाँसे उसकी धारा दिल्ण-पूर्वकी ओर है।

इसी शाखाके घुमावमे स्ची-पर्वत है। इसके विषयमे शिवनाथने अपनी एक नोट-बुकमे बहुत लिखा है। इसी जगहपर सर्व-सम्मितसे कप्तान धीरेन्द्र हमारे नेता चुने गये, अग्रीर यहीसे मरुभूमिके पार करनेका प्रवन्य करना था।

निदयोके जपरकी यात्राका सिवस्तर विवरण देना एक दिल-उक्ताऊ काम होगा। मुक्ते याद है, सोबातके मुँहपर पहुँचनेसे पूर्व ही, मुक्ते सारी यात्रा कड़वी मालूम होने लगी थी। कप्तान धीरेन्द्र शारीरिक शक्तिके स्वरूप थे। वहीं डेरा डालनेके लिये स्थान चुनते थे। वहीं भोजनका सारा प्रयन्ध करते थे। वह सटा सवेरे जागनेमें सबसे पहिले, श्रीर रातको सोनेम सबसे पीछे रहते थे।

धनदास भी वडी मिहनत करते थे। मीघी धारमे चढानेके लिये जय त्रावश्यकता होती तो नावके रस्सेको पकड़कर खीचनेमे उन्हें जरा भी सकोच न होता था। मुक्तसे भी जो कुछ हो सकता था, करनेके लिये तय्यार रहता था, यद्यपि मेरी शारीरिक दुर्वलता, मुक्ते यहुत उपयोगी नहीं साबित कर रही थो।

श्रीर महाशय चाड् तो उस कड़ों धूपमें भी दिन भर सोते रहते श्रे। एक विचित्र वात उस श्रद्धत पुरुपमें मैंने यह भी देखी, कि नीद उनके हुक्मपर श्रानेके लिये तथ्यार रहती थी। ऐसा भी समय होता था, जब कि वह सोनेके श्रानिरिक्त श्रीर कुछ न करते थे, श्रीर ऐमा भी लब कि वह कई-कई दिन-रात तक विना मोये काममें लगे रहते थे। मजाल क्या, कि एक बार भी मुँहपर जम्हाई श्रा जाय। वह स्वय कहते थे—'सोना क्यो, जब कि करनेके लिये काम है? जागना क्यो, जब कि वक्त वेकाम है ?' यह मिद्रान्नके तौरपर उतना ही श्राच्छा है, जैसा कि माधारण श्रादमियोंके लिये इसपर श्रमल करना श्रासम्भव है। चाड्के वैसा करनेका कारण भी था। वह बड़े स्वस्थ श्रीर मजबूत थे।

हम ग्राभी सोवातमे तीन दिन भी न चले थे, कि मुक्ते ज्हीने ग्रा येग । मैं वीनन निगलनेके लिये मजबूर था । ग्रव हम काहिगने दो हज़ार मील दूरपर थे । नदीकी धार तेज थी । हम ग्रव उप्ण-कटिबन्थके मध्यमे थे । वहाँ हरियाली ग्रीर बनम्पित बहुत कम दिग्याउँ देती थी । मध्यानहके ममय सूर्य विल्कुल शिग्पर होकर ग्रावाकी निर्ति धवकते थे। हमारे पैरोके नांचेका वालू ख्रू आ नही जा सकता था, और रातमें भी बहुत देर तक वैसा बना रहता था। म्यांस्तसे स्योंदय तक मच्छरो और कीड़े-मकोड़ोंकी बारों थी। उन्होंने काट-काटकर हमारे चहरे विगाड दिये थे। हम तीनों तो उनसे परेशान थे, किन्तु चाड़ नाजके मांगेपर बैठे हॅसते रहते थे।

श्रागे चलते-चलते हम ऐसे देशमे पहुँचे, जहाँका जगल नाना प्रकारके जानवरोसे भरा था। मैने कभी इतनो चिडियाँ न देखी थी। जहाँ कही भी नदीके ऊपर गीली भूमि थी, लाखोकी सख्यामे वह इकट्ठा दिखाई देती थी। मै प्रकृति वैज्ञानिक नहीं हूँ, तो भी जाधिल, पित्र इविस, श्रोर चूडाधर बगलोको पहिचानता हूँ। वहाँ गीदडोंका मुग्ड इघर-उधर घूमता दिखाई पडता था। मैने एक वार इनके सुगड़के बीचमे एक जंगली सुग्रर देखा। उसने श्रपनी लम्बी खागसे उनकी गोलको तितर-वितर कर दिया। मै उस रातको कभी न भूल्ँगा, जिस दिन हमे शेरकी श्रावाज सुनाई दो थी। श्रावाज मालूम होती थो, कही हमारे नज़दीक हीसे श्रा रही थी। मै तो सुननेके साथ ही भयके मारे कॉपने लगा। मैने उसी समय चाङ्को जगाया। वह मेरे पास ही सोये हुए थे।

वह उठकर बैठ गये, श्रीर सुनने लगे। मैने उनके गोल मुखको देखा। उनकी श्रॉखोकी पुतलियाँ कोनेकी श्रीर थी। उनका मुँह खुला हुग्रा था। उन्होंने शिर हिलाकर कहा:—

'हॉ, यह बबर शेर है।'

अब वह फिर लेट गये। श्रीर जरा देरमे सो गये।

जान पड़ा मेरे शरीरपर ठड़ी हवाका भोंका-सा लगा है। मैं भयके मारे अचेत-सा होने लगा। मेरा शरीर कॉप रहा था। मैने देखा, कि मेरी ओर एक काली छाया ग्रा रही है। मै न हिल सकता था, न चिल्ला। छाया निकल गई ग्रीर चांदनीम मैने पहिचाना, कि वह कप्तान धीरेन्द्र हैं। मैने उनकी छोटी बकर-दाढी ग्रीर तोता-सी नाक देखी। वह हाथो ग्रीर पैरो दोनोंके वल जा रहे थे। उनके एक हाथमे वनदृक थी।

वह चुपचाप दवेपॉव जंगलमे घुस गये। श्रौर थोड़ी देरके बाद मुके उस निस्तब्ध रात्रिमे एक बन्दूककी श्रावाज सुनाई दी।

एकाएक पासकी काड़ियोंसे बहुत-सी चिड़ियाँ उड़ी, श्रीर मैने देखा कि वह उड़ती हुईं, किसी श्रीर घूम गईं। तब एक मेघके गर्जनकी-सी श्रावाज सुनाई पड़ी। जान पड़ता था, जमीन हिल रही है, हवा प्रति-ध्वनिसे गुंज रही है। यह मृगराजकी श्रन्त समय की श्रावाज थी।

एक ही मिनटमे सभी पड़ाव, हल्लाके मारे भर गया। अरव अपनी शक्ति भर बहुत ऊँचे स्वरसे चिल्ला रहे थे। सदानी इधर-उधर दौड-धूप रहे थे। अय धीरेन्द्र अपनी वन्दूक बगलमे दावे, बीड़ी पीते आ रहे थे।

धीरेन्द्र प्रुराने शिकारी थे, किन्तु त्राज हीकी रात उन्होंने त्रपने जीवनमें सबसे वडा शिकार किया था। उन्होंने दूसरे दिन कहा भी, मेरी वस एक इच्छा है—यदि किसी तरह इसके शिरको पर्यटक-क्लबमें रखने पाता जिसमें शम्भु देखकर दॉत पीसता।

उस रातके बाद चार या पाँच दिन बीत जानेपर, हमलोग अजक गाँवमें पहुँचे। वहाँके निवासी, बड़े प्रमसे मिले, कहने लगे—यह सि दिल्लेण बदना अच्छा नहीं है। उन्होंने बतलाया, मरुभूमिके उसपार एक बड़ी ही शिक्तशाली जाति वसती है। इससे अधिक हमें और कोई भी बात, उस गाँवमें न मालूम हुई। अजकसे आगे हम उस जगली प्रदेशमें होकर चले। आगे बढ़नेमें नदीकी धार पतली किन्तु तीद्गा होनी जाती थी। और अब हममेंने प्रत्येकको रस्नोंपर लगना होता था।

मै उन दिनोंको कभी न भृलूंगा। तलवे छालोंसे भर गये य, ग्रीर मै यहुत वेदम हो चला। मेरे हाथ भी छालोंस भरे हुए य, ग्रीर करी रिस्सियोकी रगडसे छिल गये थे। यद्यपि मेरी ताकत नहीं के बरावर थी, किन्तु मै वडी मजवूतीसे काममे लगा रहा। मुक्ते याद है, मेरे मित्र, मेरे इस साहसके बड़े कृतज्ञ थे।

श्रव हमने चाड्का नया ढग देखा। वह रात-दिन कड़ी मिहनत करते थं, तो भी हर वक्त प्रसन्न-वदन रहते थे। वह बार-वार उत्साह देते रहते थं, कि श्रव जल्द ही जौहरीके नोट किये नीवक गॉवमें पहुँच जाते हैं।

यह मालूम होना चाहिये, कि अब हमने छोबातको छोड़ दिया था, और हम उसकी एक शाखानदीमें चल रहे थे। उसका चिन्ह किसी भी छपे नकशेमें नहीं है। देश ऊँचा-नीचा और पहाडी था। हरियाली का नाम न था। हमको मालूम था, कि गॉवसे पहिले ही जलपात मिलेगा। हमारे आनन्दकी उस वक्त सीमा न रही, जब कि एक दिन रातके वक्त चॉदनीमें हम आगे बढनेकी कोशिशमें थे, तो हमें दूरसे पानीकी धीमी आवाज आती सुनाई दी।

हम अपनी नार्थोंको खीचते जलपातसे चन्दगजोके फासिले तक गये। वहाँ नावसे सामान उतार लिया गया, श्रीर नाव भी उठा ली गई। उस समय मैं कप्तान धीरेन्द्रके साथ श्रागे गया, श्रीर थोड़ी ही देरमे हम दोनों नावकमे पहुँच गये। किन्तु वहाँ हमे श्रपना श्रीभप्राय जाहिर करनेमे बहुत दिकत हुई। वह लोग सर्वथा जानशून्य श्रीर जगली थे। वह बिल्कुल नगे मादरज़ाद थे। हमें देखकर वह बहुत हर गये, किन्तु मैं मानता हूँ, कि वह हमसे उतना न डरे जितना कि मैं उनसे डर गया।

क तान विना जरा भी हिचिकिचाये विना भय खाये उनके पान चले गये, किन्तु उन्होंने देखा कि मेरी जानी हुई अरवी या और देशी भाषाओं को वह नहीं समभ सकते। तब उन्होंने इशारेसे बात करना आरम्भ किया। इस विषयके वह बडे पंडित थ। यह साफ ही था, कि उन लोगोंने कभी किसी विदेशीको न देखा था। हमने उन्हें कॉचकी छुः भूठी मोतियोंकी कुछ मालाये वॉटी। जिस पर वह श्रौर भी खुश हुए। फिर उनमेसे कितने ही श्रादिमयोको लिये हम, श्रपनी नावोके पास श्राये, श्रौर उन्होने मी, नाव श्रौर श्रसवाव को जलप्रतापसे बहुत श्रागे, सुरिच्चत स्थानपर पहुँचानेमे हमारी वड़ी मदद की।

जितना ही मै उन मयानक दिनोपर विचार करता हूँ, उतना ही मुक्ते अपनेपर आश्चर्य आता है। जिस वक्त गॉवम जा रहे थ, हम अच्छी तरह जानते थे, कि एक च्राणमे हमारी जान ले ली जा मकती है। किंतु कप्तान धीरेन्द्र को अफ्रीकाकी जगली जातियोका वड़ा अनुभव था। उन्होंने बतलाया, उनसे डरना ही खतरनाक है। यदि आप निर्भय होकर खूब तनकर बात करे, तो वह कुत्तोकी भॉति दुम दवाकर आपके चाकर बन जायंगे।

हमे अपना सारा सामान उस स्थानपर पहुँचानेमें कई घटे लगे। दूसरे दिन भी हमलोगोने वहीं विश्राम किया, और गाँववालोमेसे कई एकको अपना मित्र बनाया। उस दिन गाँवके स्त्री-पुरुप वाल-इड सारे ही हमे देखनेके लिये आये। मेरा सुनहली कमानीका चश्मा और भी उनके लिये कौन्हलकी बात थी।

श्रव हम श्रपनी नदीकी यात्राके श्रन्तिम भागपर पहुँच गये। नदी गहरे करारों के बीचमे वह रही थी, श्रोर चूँ कि धार पहिले से भी तेज थी, इसिलये यहाँ रस्मी पकड़कर खीचना ( गुन ले चलना ) श्रोर भी किटन था। हमारा लच्य था, स्चीपर्वत। वहाँ पहुँचने के लिये में मयस श्रिथिक उत्सुक था, क्यों कि मुक्ते जान पड़ रहा था, कि श्रोर श्राधिक दिन तक गुन चलाना मेरे लिये हानिकारक होगा। श्रोर विशेषकर सची स्वय प्राचीन मिश्री मभ्यताका एक चिह्न थी। इसके लिये कहा गया था, कि उमपर भी लयोपेनराकी मईकी मॉनिही चित्र श्रोर चिह्न है, श्रीर वह नदी के दाहिने तटपरके एक पहाइमें कटी हुई है। एक दिन सवेरेको हम अकस्मात् उस पहाई। खडुसे बाहर हो गये, ग्रौर वहाँ हमारे सामने सूची थी। मेरे श्रानन्दकी उस समय सीमा न थी।

हमने वहाँ सभी बात शिवनाथके लेखानुसार ही पाई। ग्रजक, ग्रजात शाखानदी, जलपात, ग्रौर नीवक गाँव। हमने प्रत्येकको क्रमशः पाया, किन्तु मेरी समक्तमे सेगफिनकी कब ग्रौर मितनी-हपीं नगरकी विद्यमानताका सबसे भारी प्रमाण यही सची थी, जो शिवनाथके कथनानुसार ठीक एक गाजरके ग्राकारमे पर्वतको काटकर बनाई गई थी।

हमलोग उस रातको, पर्वतकी जडसे दूसरे तटपर ठहरे। दूसरे दिन सात बजे ही मैं धनदासके साथ उस पार गया और फिर हम दोनों पहाडके ऊनर चढे। मैने आशा की थी, कि वहाँ कोई शिलालेख पटनेको मिलेगा, किन्तु रेगिस्तानी त्फान ने वहाँ कुछ न बाकी छोडा था। वह पत्थर जिसपर सूची कटी हुई थी, बहुत ही नमें था, और सुके बडा ही आश्चय हुआ, कि कैसे यह, इतनी शताब्दियोके बाद भी बचा हुआ है।

श्रव यहाँ से हमारा रास्ता ठीक दिल्ला-पश्चिमकी श्रोर था।
नोट्युक श्रीर नकशेसे हमे मालूम हुश्रा था, कि रेगिस्तान तक पहुँचने
के पूर्व हमे भाडियोसे भरी पहाडी भूमिपर चलना होगा। श्रीर फिर
नकशेपर शिवनाथके शब्द थे—'यहाँ, इस वालूकी भूमिपर सूर्य
भट्ठेकी भाँति धधकता है।'

श्रव यहाँसे हमे नदीका किनारा छोड हेना था। हमारे हृदयमे या, श्रव हमारे सामने ही प्राचीन सम्यताका नामलेवा मितनी-हर्षी शहर श्रीर सेराफिसकी कब्र, जिसमे किल्पन खजाना है, किन्तु हममे श्रीर हमारे लद्यके बीचमे एक भयकर श्राग्नेय, दुस्तर, रेगिस्तान है। हमारे पास इसके जाननेके लिये कोई उपाय न था, कि कहाँसे हमे रेगि-स्तान पार करना चाहिये। पर्वतसे श्रागे बढकर उस मस्भूमिपर कटम रखना क्या था, मृत्युके मुखमें पैर रखना। जो कुछु गोली-गंठा, माल-श्रसवाव हमे चाहिये, सब श्रपने ऊपर लादकर चलना है। हमने नोट-बुकमे बहुत खोजा कि रेगिस्तानपर कहीं पानीका भी ठिकाना है। कितु व्यथे। उसपर कहीं भी श्रोसिस या हरितभूमिका पता न था। जितना ही उसपर श्रिथक ख्याल दौड़ाते थे, उतना ही हमें वह कठिन मालूम होता था। मेरे श्रोर साथी उतने दृढ़ न थे, जितने कि धीरेन्द्र। हम-लोग उनकी श्राज्ञाकी प्रतीचा कर रहे थे। दो सप्ताह तक, जब कि हमनोग मृबी पर्वतके पास ठहरे थे, वह बोलते बहुत कम थे, बरावर श्रगली यात्राके विचारोंमे हुबे रहते थे।

तव हमारे सूदानी श्रीर श्रयव नौकरोने हमारे साथ रहनेमें इन्कार कर दिया। उन्होने नीवकमें तरह-तरहकी श्रफवाहें सुनी थीं, श्रव वह श्रपनेको बड़े भयानक स्थानमें पड़े देख रहे थे। वह एकदम नीलको लौटनेके लिये श्रवीर हो पड़े। धीरेन्द्रने उनसे कह दिया, कि हम तुम्हं रेशिस्तानके पार न ले चलेंगे किन्तु तुम्हे जानेसे पहिले हमारे लिथे कुछ काम करना होगा, श्रीर फिर तुम लोग खुशीसे एक नाव लेकर यहाँसे लौट जाना।

श्रगले दो दिनो तक, कप्तान पासके पर्वतोंम शिकार खेलनेम लगे थे। शिकारों की यहाँ भरमार थी। वह रोज शामको श्रत्यन्त छोटी जातिके कितने ही हरिनोको मारकर लाते थे। उसके चमड़े श्रलगकर धूपमे उन्होंने मुखा लिये, श्रौर फिर उन चमडोसे उन्होंने कई छोटी-छोटी मशके बनाई। मैं धीरेन्द्रकी सूईको चलते देखकर वडा श्राश्चर्यम पड़ रहा था।

इन नीधी-माधी तय्यार मशकोंमें नदीका पानी भरा गया। श्रांर तय धीरेन्द्र, धनदाम श्रीर चार ख़्दानी रेगिस्तानकी श्रोर चल पहे।

वह लोग तीन दिन तक गायव रहे। मैं श्रीर चाट् डेरेपर थे। में श्रपनी टायरी लिख रहा था, मूचीकी परीका भी कर रहा था, जिसके विषयम मुमे कई महत्त्वपूर्ण नई याते मालूम हुईं, श्रीर मैंने उन सबको नोटकर लिया। श्रीर महाशय चाड् नदीके तटपर पैर फैलाये, हाथोंको बॉधकर पेटपर रक्ख केवल सोया करते थे। जान पड़ता था, वह समभ रहे थे, कि हमलोग श्रव बड़े सुरिक्तित हैं, किन्तु मेरा ऐसा ख्याल न था।

जब कप्तान धीरेन्द्र लौटकर आये, तो वह आपनी पहिले रेगिस्तानी
मुहिमसे बहुत प्रसन्न थे। वह लोग रेगिस्तान के किनारे तक पहुँच गये,
श्रीर वहाँ पहाड़की जडमे एक मशक पानी दवा आये थे। यहाँपर उन
लोगोंने दूसरी मशक पानीको आपसम बॉटकर पिया, और रात भर
विश्राम किया। दूसरे दिन सूर्योदयसे पूर्व ही उठकर, शेष चार
मशकों को लिए हुए, सभी सूदानी धीरेन्द्रके साथ, जिनके हाथमे बराबर
दिग्दर्शक यत्र था, आगे रेगिस्तानमें बडे जोरका धावा मारे। मध्यान्हके
समय उन्होने मशकको वालूपर रखकर उसके ऊपर बालूके बड़े भारी
ढेरेका निशान कर दिया। बहुत रात गये रेगिस्तानमें और भी आगे
बढकर उन्होने दूसरी पानीकी मशक गाड दी।

उस दिन उन्होंने पाँचवी मशकका पानी पिया श्रीर फिर एक मशक लौटते वक्तके लिये रखकर वह लोग लौट श्राये। जब वह लोग नदीके किनारे पहुँचे, तो प्रत्येक प्यासके मारे व्याकुल था। वह नदीके किनारे चले गये श्रीर हाथों पैरोके वल भुक्तकर वकरियोंकी मॉित उन्होंने पानी पिया।

कतान धीरेन्द्रकी दूसरी यात्रा पहिलीसे भी कठिन थी। इस बार वह धनदासके साथ चार दिन तक गुम रहे। वह सबेरे ही वहाँसे रवाना हो गये। श्रवकी बार उनकी चाल बहुत तेज थी, श्रतः स्यांस्तसे बहुत पहिले वह उस पर्वतकी जड़में पहुँच गये। वहाँ जरा भी सुस्ताये विना रातमे श्रागे वढते गये श्रीर रेगिस्तानकी पहिली मजिलपर सुबह-के श्राठ बजे पहुँच गये। इस प्रकार बिना एक बूँद जल कठके भीतर डाले वह छुव्वीस घटा दिनकी घधकती धूप श्रीर गर्मीमे चलते गये। उन्होने एक मशकसे पानी निकालकर पिया श्रौर फिर जलते बालूपर वह पेटकी वल लेट रहे। सूर्यकी प्रचंड किरणे वरावर उनपर पड रही थी।

धीरेन्द्र श्रौर धनदास दोनो ही काले स्याह हो गये थे। सूदानी भी धूपसे बहुत पीड़ित थे। सूर्यास्तके करीब वह लोग फिर श्रागे बढे किन्तु रास्ता भूल गये, श्रौर दूसरे मुकामको सूर्योदयके कितनी ही देर बाद तक न पा सके थे।

श्रव प्यासके मारे वह लोग बहुत ही तग श्रा गये थे। उन्होंने दो मशकोंका जल पी डाला। श्रव स्ट्रानियोंने रातको श्रीर श्रागे बढ़नेसे इन्कार कर दिया। तब कप्तान धोरेन्द्र श्रकेले ही एक मशकको लिये श्रागे वढ़े, श्रीर श्राघो रातको उसे एक जगह गाडकर प्रातः श्राठ बजे तक श्रपने साथियोंक पास लौट श्राये। श्रपने पैरोंका निशान देखते-देखते वह दिनकी उस प्रचड धूप हीमे लौट पड़े। श्रव उनके पास दो मशक पानी राह-खर्चके लिये था। उनमेसे एकको तो उन्होंने पहिली रेगिस्तानी मिझलपर पी लिया श्रीर, दूसरी पहाड़की जड़मे श्राकर। जब वह लोग स्चीपर्यंत पहुँचे, तो जान पडता था, वह नरकसे निकलकर श्रमी श्राये हैं। चेहरा काला, श्रोठ फटे, श्रांके भीतर धुसी—यड़ी भयानक मूरत थी।

दृसरे दिन नौकरोंने कप्तान धोरेन्द्रको ग्रपनी मजदूरी भुगतानेके लिये कहा। उनकी मजदूरी चुका दी गई, ग्रीर हमने एक नाव खाली , करके उनको दे दी। फिर वह बड़ी खुशी-खुशी नदीकी लौटनी धारसे लीट पड़े।

### -90-

'वहाँ इस वाल्की भूमिपर सूर्य भट्ठेकी भाँति धधकता है"

मेरे लिए श्रव स्थिति श्रत्यन्त भीपण मालुम हो ग्ही थी। हमलीग श्रिफ्रीकाके मध्यमे थे। वहाँ में सभ्य जगत् हजारों कीम दृर था। यदि कोई आफत आई, तो कोई मदद करनेवाला न था। हमारे पास कोई उपाय न था, कि हम अपने समाचारको सभ्य जगत् तक पहुँचा सकते। अक्सर रातको वडी देर तक निद्राश्र्न्य हृदयमे उस जनश्र्न्य स्थानमे, मै नाना सकल्प-विकल्पमे मग्न रहता था। किन्तु यह खूब मालूम है, धीरेन्द्रने और न धनटास और चाड्ने कभी एक च्ला भर भी आप-त्तियों के भीपण ख्यालको अपने पास फटकने दिया।

हम लोग अपने साथ कई बडे-बड़े कोला लाये थे। उनमेसे चारमे हमने अब कार्तृस, औपधोका बक्स, थोड़ेसे बर्तन, कुछ खाद्य-पटार्थ, कप्तानका प्रसिद्ध शशिकी ऑखोंबाला डिब्बा, चाड्की मानमतीकी पिटारी, और कितनी ही और वस्तुये—जिन्हे धीरेन्द्र लाभटायक समक्ते थे, जैसे दूरबीन और दिग्दर्शक। धनदासके हाथमे उनके चचाकी नोटबुके थी और कप्तान धीरेन्द्रने—जो अब हमारे सारथी थ—नकशा हाथमे लिया। मेरे हाथमे गोबरैला-बीजक दिया गया। उस समय हमारी सूरत आदिमयोकी अपेचा लादू जानवरोंसे अधिक मिलती थी। एक दिन कुछ रात गये हमलोग घीरेन्द्रके पीछे-पीछे उस भयकर यात्राके लिये चल पड़े।

स्योंदयके बाद भी हमलोग पहाड़ो हीमे थे, श्रौर धीरेन्द्रने वडी बुद्धिमानीसे दूपमे श्रागे बढना रोक दिया। हमने वहाँ कुछ गर्मागर्म चावल श्रौर तकारी बनाई। हमलोगोंको कएठ भीजने भरके लिये, मशकमेसे पानी लेनेका हुक्म था। हमारे साथमे तीन मशके थी। मुक्ते श्रफ्तोस है, मुक्ते एकको भी ले चलनेकी श्राज्ञा न थी।

रात्रिके ग्राते ही हमलोग फिर ग्रागेके लिये चल पड़े, ग्रीर सूर्योदयसे दो घटा पहिले हमलोग उस पहाडकी जडमे पहुँचे जहाँसे रेगिस्तान ग्रारम्भ होता था।

मुक्ते कभी वह, दृश्य न भूलेगा, जिसे कि उस रात्रिको पहाडकी श्रान्तिम सीमा श्रीर रेगिस्तानके श्रारम्भपर खड़े होकर, मैंने सामनेकी

त्रोर देखा। पिन्छम त्रोर पूर्ण चन्द्रमा त्रास्त हो रहे थे, त्रीर उनकी किरणोंसे सारा रेगिस्तान उज्ज्वल समुद्रकी भॉति दिखलाई पड रहा था। उसी समय हमारे पीछेसे उपाकी सवारी त्राई। जरा ही देरमे एक प्रकाशकी बाढ़ उस समतल भूमिपर फैलने लगी।

ऐसे तो हमेशा ही उपा श्रपने साथ श्राशा श्रीर श्रानन्द लेकर श्राती है। किन्तु उस दिनकी उपा मेरे हृदयपर हजारो मन बुखार लाद रही थी। दिल्ला श्रीर पूर्वकी श्रोर, जहाँ तक दृष्टि जाती थी, सिर्फ बालू ही बालू दिखलाई पडता था, न कही पहाड, न कही वृक्त श्रीर न कही पानीकी धार—कुछ भी नहीं सिर्फ सुनहला जलता हुश्रा बालू।

मैने व्यर्थ ही, रेगिस्तानके उस पारवाले पर्वतको देखनेके लिये सामने नजर दौड़ाई। मेरे दिलको उस स्थानक रेगिस्तानके दर्शनसे, उपविष्ट लेखकोवाली मितनी-हर्पीकी सडकका दर्शन ही ग्रच्छा मालूम होता था। न वहाँ कही पर्वत था, न उसपरकी कटी हुई प्रकाड देव-मूर्तियाँ। वहाँ ग्रौर कुछ नहीं, सिर्फ एक वालूका समुद्र था, जो दूर न जाने कहाँ तक फेला हुग्रा था। वह एक मृत्युका देश, ग्रथवा निराशाका स्थान था।

कप्तान धोरेन्द्र वहाँ स्येदिय तक ठहरे, क्योंकि रातमं गड़ी हुई मशक न मिल नकती थो। जब वह मिल गई, तो हम वहाँ से हटकर एक नालेम चले गये। वहाँ धूपसे ग्रच्छा वचाव था। यद्यपि पानी ठडा न था, किन्तु उस समय वहीं बहुत थिय मालूम होता था।

उभी शामको ६ वजे हमने पहिले-पहिल मरुभूमिमे पर रक्खा। भीरेन्द्रक परोको देखते-देखतं आगं बढ़ना आसान था। चांदर्नामे भी हमे पदिचह अच्छी तरह दिग्वाई देने थे।

यह यात्रा बहुत कठिन थी। चलतं समय बुट्टी-बुट्टी तक हमारे पैर, बालूम घॅम जातं थे। बीचमें दम लेने तथा कोला एक कन्धेसं दृगरे कन्येपर बदलनेके लिये हम टहर जाने थे, किन्तु पानी पीनेकी हमें सख्त मनाही थी। त्र्राधी रातको भी बालू इतना गर्भ था, कि छुत्रा नहीं जा सकता था।

हमे बड़ी त्रासानीसे पहिले पड़ावका स्थान मिल गया। पानीकी मशक एक चार हाथ ऊँचे गाजराकृति बालूके नीचे रक्खी थी। हमने उसे निकालकर पहिले उसमेसे त्राघा पी लिया, त्रौर फिर सोनेके लिये बालूपर लेट गये।

सूर्यं की तेज धूपने हमे नीदसे जगा दिया। वहाँ कहीं छाया न थी। रेगिस्तान क्या, श्रच्छा धघकता हुन्ना श्रवाँ था। थका माँदा वेदम मैं वहाँ पडा रहा, किन्तु श्रसहा धूपमे नीद कहाँ ?

वालूमे वहाँ कितने ही कीड़े थे। कितनी ही श्रदृश्य चीजे थी, जो काट रही थी। श्रांखे बन्द किये हुए मै उस बालूपर चित सीया हुश्रा था, किन्तु लहकते हुए लाल लोहेकी मॉित सूर्यकिरणे मेरी पलकोपर पड रही थी।

धीरेन्द्र हमे पानी न पीने देते थे। उन्होंने कहा, हमे इन तीन मशकोपर हाथ न लगाना होगा, जब तक कि हम ग्रान्तिम हक्खी हुई मशकके पार न हो जायं। वह यह नहीं बतला सकते थे, कि वह जगह ग्रामी कितनी दूर है। हमे एकमात्र सयोगका भरोसा करना था, जीवन की ग्राशा व्यर्थ थी। हो सकता है, हमारे भाग्यमे इस निर्जन भयकर वालूमे प्राण खो देना वटा हो, ग्राथवा सारो ही कठिनाइयोको केलत, हमलोग जिन्टा, प्रकाड मूर्तियो ग्रीर उपविष्ठ लेखकोकी सडकपर पहुँच जायं।

स्यास्तके समय हमे आधे वचे हुए पानीको पीनेकी आजा मिली। पानी गर्म था, किन्तु उसने अपना काम किया, हमारी प्यास उससे बुक्त गई। तब धीरेन्द्रने कहा आज हमे एक दौड़ लगानी होगी। आज रातमे अपनी सारी शक्ति लगाकर आगे वढना चाहिये।

सायकाल सात वजे ठडेमें हमने कुच किया। हम एक ही पॉतीमें चल रहे थे; सबसे आगे धीरेन्ड, फिर धानदास, तब मै और हमारे

त्रगलमे चाड्। धीरेन्द्रका कदम मुक्ते भयकर मालूम होता था। वह पदिचहोंको देखते हुए बड़ा लम्बा-लम्बा डग डाल रहे थे। एक या दो चार उन्होंने बीचमे कोई तान भी छेड़ी, किन्तु मेरे लिये गाना? गानेकी कौन चलावे, गाना सुनना भी जहर मालूम होता था। मुक्ते मालूम होता था, कि अब गिर जाऊँगा, और अब गिर जाऊँगा। मेरे रोम-रोममे भयानक व्यथा थी।

किन्तु मैने पक्का कर लिया था, कच्चाई न दिखाऊँगा। मैने देखा कि, पक्के इरादेका भी उतना ही मूल्य है, जितना शारीरिक बलका। न्यारह वजते-वजते हम दूसरे मुकामपर पहुँच गये। वहाँ हमे तीसरी मशक मिल गई। मेरा हृदय व्याकुल हो उठा, जब कि मैने कतानका हुक्म सुना—बिना ठहरे आगे बढो।

हमे इस मशकको भी साथ ले चलना था, जिसमें रेगिस्तानके पारतकके लिये हमारे पास चार मशक पानी हो। यद्यपि मै निर्वल श्रोर वेदम था, किन्तु मै यह कभी न देख सकता था, कि कप्तान धीरेन्द्र एक श्रौर भी श्रिधिक बोक्त श्रपने ऊपर ले, वह इसके लिये विल्कुल तथ्यार थे तो भी यह चौथी मशक मेरे हिस्सेकी थी, मैने उसे देनेसे इन्कार कर दिया।

लेकिन कुछ भी हो, मेरा कलेजा मेरे शरीरसे मजबूत था। श्रपेद्धा-कृत ठडे उस सुवहके समय श्राध वटा चलनेके वाद मतवाले शरावीकी भाति मैं लड़खड़ाने लगा। मेरे ऊपर नचत्र नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, श्रीर धीरेन्द्रका लम्बा शरीर श्रस्पष्ट धूँधला-मा दिखलाई देता था।

करीय था, कि मै अपने आपको जमीनपर फेक देता और अपने माथियोमें कहता—तुम्हारी यात्रा मङ्गलमय हो अब मुक्ते यही मग्ने के लिये छोड दो, जाओ आगे बडो। इसी समय अकस्मात् मेरे कन्धेने मशक उतार ली गई।

### भूमिपर मृर्य भट्ठेकी भाँति

चाड्—'मै देख रहा था प्रोफेसर, इसे मै ले चल रहा हूँ, श्राप ग्रपनी नाककी ग्रोर देखे। केवल यात्राके ग्रन्तका चिन्तन करे ग्रीर कदम ग्रागे बढाते चले, ग्रीर वस, हमलोग पहुँचे वाखिल हैं।'

मेरे पास वादिववादके लिये शिक्त न थी। मैने उन्हें ऋपना बोक्त ले चलनेको छोड दिया। वस्तुतः वह ऐसा करके मेरी रक्ता कर रहे थे, इसे वह वैसे ही जान रहे थे, जेमे मै।

स्यांदय हो गया, ऋौर ऋव भी हम ऋागे वढ रहे थे। ऋव हमारे सामने सिर्फ धीरेन्द्रका पदिचह्न था। सौभाग्यसे इन दिनो हवा नही चली थी, जिससे वालूमे उथल-पुथल न हुन्ना था, ऋौर पदिचह्न जैसाका तैसा बना था।

चलते-चलते हम चौथी ग्रौर ग्रन्तिम मशकपर पहुँच गये। सूर्य ऊपर चढ गये थे, धूर मर्भवेधक थी। बोरेन्द्रकी ग्राजा पाते ही हम-लोग पानीपर भूखे भेडियोकी माति पड गये।

दिन वैसे ही बीत गया, जैसे कि पहिले। कीड़े, प्यास, निद्रासे उचाट, ग्रौर ग्रसहा धूप भीषण यातना दे रहे थे। ग्रॉखोके ऊपर हाथ रखकर हमने दिल्ल पश्चिमकी श्रीर देखा, किन्तु वहाँ कहाँ पवतका चिह्न १ कलकी यात्रा हमे ग्राशाकी सीमासे बाहर कर देगी, वहाँ मृत्यु ही एक ग्रसदिग्ध वस्तु होगी।

यदि नक्शेपर विश्वास किया जा नकता है, तो अब तक हम आधा रेगिस्तान पार कर चुके थे। और यदि नक्शेम इसका ध्यान नहीं दिया गया था, जैमा कि रगतसे जान पडता था, तो फिर मृत्यु हमारी बाट जोह रही थी। वहाँ मृत्यु थी, या हजारो फीट ऊँचे आकाशमे मॅडराते गिद्ध—वही वहाँ एकमात्र जीवनके चिह्न नजर आते थे—दोनो ही हमारी प्रतीक्ता कर रहे थे।

निस्सन्देह धीरेन्द्र ने वडी बुद्धिमानी की, जो उस रात पिछली पहर उन्होने हमे मो लेनेकी इजाजत दी। मै तो बिना विश्राम लिये श्राधा घंटा भी श्रागे नहीं चल सकता था, उस धधकती धूपमें लेटे हुए भला कहीं नीदका पता था ' हमने मशकका बचा जल पी लिया, श्रीर रातके एक बजे फिर श्रागेके लिये कदम बढाया।

मैंने चाड्को अपना वोभ ढोने दिया। में जानता था, कि मेरा उसके लिये कुछ भी प्रयत्न मूर्जता होगी। अब हमारे पास चार मशक पानी था, श्रीर सामने रेगिस्तानका कुछ पता न था, कि श्रमी कितना दूर है। यह एक जुश्रा था, जिसे हम मृत्युके साथ खेल रहे थे। मैंने कतान धीरेन्द्रके चहरेकी श्रोर देखा। उनकी श्रॉखे बतला रही थी, कि उन्हे इसमे स्वाद श्रा रहा था। वह एक ऐसे पुरुष थे, जिनसे सारे जीवनमे मृत्यु श्रीर विपत्तियोसे वैसे ही खेला था जैसे मदारी तलवार श्रीर छुरीसे।

म्योदयके समय धीरेन्द्रने विश्राम करनेक लिये कहा। हमने थोडा-सा पानी पिया, कुछ घटे आराम किया, और वाकी दिन भर फिर वही असहा धूप, वहीं भीपण गर्मी।

शामके वक्त फिर कच किया, श्रोर रात भरमं कई कोनकी यात्रा हुई। तीन बजे हमलोग फिर टहर गये, जिसमें धूप उगनेसे पूर्व कुछ निद्रा, कुछ विश्राम ले ले। उम दिन सवेरेको हमने उस चौथी मशकको खाली कर दिया जिसे चाड् मरे लिये ले चल रहे थे। उनकी श्रोर देख कर मैंने जान लिया, उन्होंने वडी तकलीफ मही है। इन कुछ दिनोमें उनका वज़न बहुत घट गया था। उनकी श्राखोमे श्रव वह चमक न थी। श्राखोंके गिर्द काला मेडर (मडल) बैट गया था।

श्रगले तीनों दिनों भी हमने पूर्ववत् ही श्रपनी यात्रा जारी रक्खी। रात्रि श्रोर सबेरेके कुछ बटोमें ही हम यात्रा करने थे। धीरेन्द्रकी श्राजासे हम बहुत थोड़ा- भेचा जल पीने थे। मुक्ते स्मरण है, उन दिनों कभी भी मेरी जीभपर काटा-सा लगना न वन्द हुश्रा, जान पड़ना था कोई कड़ेका दुकड़ा मेरे मुँहमें रख दिया गया है। वह बराबर ताल्लें चिपका रहना था। जैसे ही जैसे हम रेगिस्तानमे आगे बढ़ रहे थे, धूप और भी असह होती जाती थी। मशकका पानी खाली होता जाता था, और हम उसे फेकते जाते थे। पहिले चाड्की मशक खतम हुई, फिर धनदासकी। इस प्रकार छठवे दिनकी यात्रामे हमारे पास सिर्फ एक मशक पानी था जिसे कप्तान धीरेन्द्र लिये हुए थे।

श्रव हमारे सन्मुख जीवन-मरणका प्रश्न था। हमलोगोने उम समय दिल तोड़कर श्रन्तिम प्रयत्न करना ठान लिया। हमलोग उस दिन दोपहरके तीन बजे ही चल पड़े, जब कि स्यिकिरणे वैसे ही प्रचड थी। पसीना हमारे भॅवोसे चू रहा था, एकके पीछे एक हम श्रागेकी श्रोर श्रपने श्रापको दकेल रहे थे।

सूर्यास्तके समय धीरेन्द्रने हमे ग्राधा-ग्राधा गिलास पानी दिया। वह गर्मीसे उवल-सा रहा था। हमारा कठोर सेनापित हमे विश्राम लेनेकी इजाजत नहीं दे सकता था। उन्होंने हमसे कहा, कि हमें ग्रागे बढते चलना चाहिये, नहीं तो यहाँ मरना होगा।

उस रातको, एक गर्म किन्तु आई हवा दक्तिण ओरने चली, जिसने बालूको उलट दिया। हमारी आखि और नाकम रेत भर नई, और यदि मुँह खोलते तो उसे भी भरते देर न लगती।

घटो बीत गये। यह एक भीपण महाप्रयाण था। आघे पानलकी भॉति लुढकता हुआ मै आगे वढ रहा था। मेरे अग-प्रत्यग श्रून्य हो गये थे। मेरे दिमागमे उस समय सोचनेकी शक्ति जरा भी न वच रही थी। मै एक मशीन की भॉति आगे वढ रहा था। जान पहता था, पीछेसे कोई ढकेलते हुए मुक्ते ले जा रहा है।

तत्र पूर्वीय चितिजपर उपाका प्रथम त्रिह्न दिखलाई पड़ा । वीरेंन्द्रके मुँहसे एक शब्द निकलनेके साथ ही, हमने भोलो, वन्दूको ग्रीर ग्रपने थके शरीरको वालूपर फेक दिया ।

उम हृदय-विदारक प्रातःकालका मूर्योदय नुक्ते कभी न नूलेगा। जैसे ही प्रकाश फैला, चारो श्रांर वृत्त-वनस्पतिरहित प्राणिचिद्ध-णून्य वही दिगन्तव्यापी वालूका-समुद्र था। हवा अब भी, दिल्लाकी छोरसे वह रही थी। अब भी चार हाथ ऊँची हवामे वालूकी टीवार कुहरे-सी चारों छोर नज़र छा रही थी। इस कुहरे के ऊपरका वायुमडल अब भी स्वच्छ था, छौर हम कोसो दूर तक नजर फैला सकते थे। हम कुछ भी न देख सकते थे, सिवाय एक पहाड़ी दीवारके जो दिल्ला-पश्चिमकी छोर हमें कोसो खड़ी मालूम होती थी। छौर यही मरुमूमिका छन्त था। यही हमारी तपस्याका फल था। यद्यपि हम निबल छौर खतम थ, तो भी एक बार छानन्द-व्वनि प्रकट करनेसे बाज न छाये।

लेकिन, तो भी ग्रभी हम खतरेसे वाहर न थे, क्योंकि जिस समय हम पर्वतकी ग्रोर देख रहे थे, हवा तेज होती जान पड़ी ग्रीर जब हमने दिख्यकी ग्रोर देखा, तो रेगिस्तानके ऊपरसे कुछ वादल-मा ग्राता दिखाई पडा।

धीरेन्द्रने पीनेके लिये पानी दिया, उसके ज़रा देर बाद सूर्य छिप गया और हमने ऋपने ऋापको वालुके तृफानमे पाया।

यदि हम ऋाँख खोलते, तो अन्धे हो जाते, यदि योलते तो बालू कठकी ऋोर कोका जाता था। हम बहिरे हो गये थे। हम अन्धे और गूँगे थे। हमलोग एकके ऊपर एकको ढाँककर लेट गये। उस भयानक अवस्थाम उसी तरह, सारे दिन हम वहीं पडे रहे, हममे उठनेकी शक्ति न थी।

यह तृफान छत्तीस घट तक बना रहा, श्रौर इतने समयमे हमने श्रपने पानीका बहुत-सा हिस्सा पी डाला। जब हम रातको चलने लगे, तो मालूम हुश्रा। हमारी गठरियोका वजन ड्योड़ा हो गया है। उनके बारीक छिद्रों द्वारा बहुतमी रेत भीतर चली गई थी।

मयोंदयके समय हमे पार्वत्यिभित्ति नजदीक दिखाई पड़ने लगी, तो भी अभी कुछ मील दृर थी। अब हमारेमेसे कोई भी ऐसा न था, जिसकी शक्ति समामिको न आ पहुँची हो। धीरेन्द्र, जिन्होंने अपनी मदानगीने मेरे ऐसे मुटोंमे जान टाल स्वन्धी थी, अब कंकाल मात्र रह गये थे। चाड् अपने पहिले शरीरकी छायामात्र भी न रह गये थे। ग्रौर धनदास तो, इस ग्रान्तिम समय पागल या सिन्नपात अस्तसे मालूम हो रहे थे। उनकी ग्रांखि वाहर निकल ग्राई थी, वह वडी वीभत्स दृष्टिसे मामनेकी ग्रोर देख रहे थे। उनके पतले ग्रोष्ठ जोरसे वन्द थे। वह किसीकी ग्रोर भी न देखते थे, वस सामने दीवारकी ग्रोर देखते वह बड़े जोरसे ग्रागे वढते जा रहे थे, उनको उम समयकी ग्राग-भगी एक बाजकी दौड़ दौडनेवालेकी-सी थी।

सचमुच यह एक दौड थी। मृत्यु—सबसे करू मृत्युकी दौड, मारे प्यामके हम परिणामको देख रहे थे। हम जानते थे, कि किसी नमय भी हमारी शक्ति जवाब दे सकती है, और हम अपने अनितम लच्यको सामने देखते-देखते मर्वदाके लिये इस शुक्त अजय भृखडमे गिर मकते हैं।

धीरेन्द्र ने अवशिष्ट जलको हममे बॉट दिया । मुक्ते उनकी उदारताका स्मरण, विना अखिमें अम् लाये नहीं आ सकता, वह मवदा अपने लिये कम, और हमलोगों के लिये अविक जल देते रहे। वह कष्ट भी हमलोगों से अधिक अपने शिरपर लेने के लिये तैयार रहते ये। वास्तवम धीरेन्द्र स्वाभाविक नेता थे। तब एक बार अपने ऊपर अन्तिम जोर लगा, उम लहकती हुई धूपम हम वेतहाश आगंको बढे। किन्तु क्या करते १ वालू परका चलना था। जा तक एक पैर उठाकर आगं रखते तब तक दूसरा आधी दूर पीछे खिसकके आता था।

हम धीरे-धीरे त्रागे वह रहे थे। मैं त्रीर चाड् मबसे पीछे रह गये थे। धनदास, बीरेन्द्रसे भी त्रागे कढम बहाये जा रहे थे। जान पडता था, उनके ऊपर कोई जिन्न या भून मनार हुन्ना है। वह लुहकत-पुडकते, त्रपने पैरोमे वालूको पीछे फेंकते त्रागं वह रहे थे। उन्होंने एक बार भी लौटकर पीछे न देखा कि हम न्ना रहे हैं या नहीं।

यह दोपहरका नमय था, जब कि मैं बेहोश हो गया। ध्र्य छोर नियलनाने आखिर मुभपर काबू पा लिया। मैं वही मुमिपर निर पदा। जब मुक्ते होश हुआ, तो मैने देखा, कि महाशय चाड् मुककर मुक्ते उठानेकी कोशिश कर रहे हैं। उन्होने बड़ी बहादुरी से यह प्रयत किया, किन्तु अभी वह मुक्ते बीस कदम भी न ले गये होगे, कि मुक्ते लिये हुए वह भी जमीनपर गिर पड़े।

हम दोनो ही पास-पास कुछ देर तक उसी प्रकार श्रॉख मूँदे पड़ें रहे। हमारे ऊपर स्पॅकी श्रागमरी किरणे बरावर पड़ रही थी। हम एक तरहसे विल्कुल निर्जाव मनुष्य थे। प्यासके मारे मेरे कठके भीतर मानो लाखो कॉ ट चुभा दिये गये थे। मुक्ते जान पड़ता था, मेरी जीभ श्रागमे पड़ी है। बालू के मारे मेरी श्राखोमे खून उछल श्राया था। मेरे हाथ ऐसे जल गये थे, कि उनके जरा भी छूनेसे दद मालूम होता था। मेरी वन्दूककी नली जैसे श्रागमे तपाकर निकाली मालूम होती थी।

मैने उठने का जरा भी प्रयत्न न किया । मै समक रहा था, कि ऐसा कोई भी प्रयत्न निष्फल होके रहेगा। जहाँ गिरा था, वहीं मैं जुप-चाप पड़ा, मृत्युकी वड़ी गिन रहा था। ग्रौर तब मैं जमीनसे उठा लिया गया। मैने देखा कि धीरेन्द्र लौटकर मुक्ते उठाये चल रहें हैं। मैं वोलनेके लिये ग्रसमर्थ था, किन्तु मेरी ग्रॉखो से उस समय ग्रॉस वह रहा था। मैने समक लिया, कि जिन्दगी भर मुक्ते इस स्वर्गाय देवताका भारी कृतज्ञ रहना होगा।

मैंने पीछं देखा, तो चाड् त्राते हुए दिखाई दिये। त्रागे धनदास को फिर पागलोकी भॉति त्रागं लुढ़कते देखा। त्राव उनकी दृष्टि पहाडीकी उन मृत्तियोंकी त्रोर थी, जो डेढ मी हाथ ऊँची पहाडीम खुदी हुई थी त्रोर जिनका मुख मरुभूमिकी त्रोर था।

मक्ते ग्राश्चर्य-ध्यिन करनेकी सामर्थ्य न थी। मैने देखा, बीरेन्द्र ग्रार चाड्मेंसे भी किसीने मुँह न खोला। दोनोंकी ग्रास्व उन्ही प्रकाट मृचियोपर लगी थी, ग्रीर उन्हींकी ग्रीर वह यह रहे थे। इन पुरानी मूर्त्तियोको मै जानता हूँ । बाई ग्रोर प्राचीन मिश्रके देवना थातकी मूर्त्ति थी, उसका मुख पवित्र इविस् पत्तीका था; ग्रौर दाहिनी ग्रोर श्रुगाल-मुख मृत्युका देवता ग्रनुविस् । स्वच्छ वातावरणमे इन ग्रद्भुत मूर्त्तियोंको हम स्पष्ट देख रहे थे, यद्यपि ग्रव भी वह एक मीलसे भी ग्रविक दूर थां । दोनो पाष-पास खडी थी, ग्रौर उनका एक-एक हाथ, जान पडता था, उस सीढीको बतला रही थी, जो हमारा लन्त्य था।

तब, धीरेन्द्र मुक्ते हाथ में लिये हुए ही जमीनपर गिर पड़े। पीछेसे ग्राकर कट चाड्ने उन्हें खड़ा होनेमें मदट दी। मैने उस समय देखा, ग्रपनी बची बचाई शिक्तको लगाकर यदि स्वय ग्रागे बढ़नेकी हिम्मत नहीं करता, तो धीरेन्द्र श्रीर चाड् दोनों ही मुक्ते एक कदम भी ग्रागे लें चलनेमें ग्रसमर्थ है, श्रीर ग्रन्तमें यहीं तीनोंका ग्रन्त हो जायगा। हम धनदासके विपयमें विल्कुल भूल ही गये थ, वह श्रव मूर्तियोंके नजदीक पहुँच गये थ। मैं एक वार हिम्मन करके खड़ा हो गया, श्रीर हम तीनों ही एक दूसरेका हाथ पकड़े, जलते हुए बालूपर श्रागे बढ़े।

उसी समय, हम सामनेस ऊँची त्रावाज सुनाई दी । जमोनकी त्रोरसे नजर उठाकर, जिस समय हमने ऊपरकी त्रोर नजर डाली, तो देखा कि धनदास टोनो हाथोको ऊपर उठाये जमीनपर गिर गये।

ग्रभी हम उनके पास तक न पहुँचे थे, कि वह फिर उठ खड़े हुए। ग्रपने भोले ग्रौर वन्दृकको वालुगर फेककर वह फिर मतवालेकी भॉति दौड पडे।

वह एक वार फिर पहाडकी जडमें गिर पडे, कितु अवकी वार उट न मके, और हाथों और परो—चारोंके वल आगे सरकने लगे । हम उस स्थानपर आये, जहाँ उन्होंने अपना भोला और वन्दृक छोड़ी थी, और हमलोग भी, वहीं भूमिपर पड गये । भयभीत वच्चोंकी भाँति हम इकट्टे हो गये, और देग्वने लगे, कि धनदास उसी प्रकार हाथो- पैरोके बल सरकते हुए, उस युमाऊ सीडीपर चढ रहे हैं, जो पहाडगें ऊपर जानेके लिये काटी गई हैं।

शिखरपर जाकर वह गुम हो गये। हम प्राय एक घंटा तक प्रतीक्षा करते रहे। श्रीर तब पूरे श्रडतालीस घटोके बाद हमने मनुष्य की श्रावाज सुनी। धनदास ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा—

'पानी । यहाँ पानी है । हम जी गये ।

धीरेन्द्र खड़े होकर चल दिये, वहाँ से पर्वतकी जड़में श्रीर फिर मीढियों के ऊपर चढ़े। में श्रीर चाड़ भी उनके पीछे-पीछे, चले, किंतु हम बहुत निर्वल थे, हमारे लिये उस श्रत्यन्त ऊँची मीढीपर चढ़ना बहुत कठिन था। हम बई। भूमिपर बैठ गये, श्रीर थोडी देरमें धीरेन्द्र एक डिव्या पानी लेकर हमारे पास श्राये। पानी ठड़ा ठीक स्वर्गाय देवताश्रोका श्रमृत था, इतना ही नहीं उससे भी श्राधिक था, बह हमारे लिये जीवन, श्राशा, शिक्त, श्रीर माहस था। हमने भयकर महभूमिको पार कर लिया। विपत्ति श्रीर कष्ट भले ही श्रागे हो, किंतु फिर बैनी भीपण यातना न भोगनी पड़ेगी।

## -99-

### उपविष्ट लेखकोकी सड़क

पहाडके ऊपर पानी, श्रीर नीचे उमका पना नहीं. इसका कारण समभाना श्रासान है। रेगिस्तानका बाल एक कटोर स्तरके ऊपर है, जिसमें होकर पानीके जानकी गुजाइश नहीं। पहाडीका ऊपरी भाग भी वैमें ही कठोर स्तरका बना था, किन्तु उसका निम्नस्तर छोटे-छोटे पत्थरोका था। यही कारण था, कि शिम्बरमें दो सा गजकी दृरी हीपर ठडे श्रीर स्वच्छ जलका एक भरना था। हम श्रव उसके किनारे पर गये श्रीर ढोरोंकी भाति, हाथों श्रोर परोंके बल भुककर राव पेट भर पानी पिया। जबसे हमने नदी छोडी थी तभीसे हमने पानी न देग्वा था। उन दिनों भी हम भयद्गर मच्छुरोंकी सेनाके भयसे नदीतटसे दूर हटकर हेरा डालते थे। उनमेसे एक जातिके कीडे, लगातार सारे ग्रफ्रीकामें उत्तरसे दिवण तक पाये जाते हैं। इन कीडोंके काटनेका कोई बुरा प्रभाव मनुष्योपर नहीं पडता, किंतु वह खुरवाले पशुग्रो—गाय, भैस ग्रीर वोडोंके लिये घातक होता है। हमने सोबात-उपत्यकामे, उन घातक मिक्वयोंकी विद्यमानताका पता, शिवनाथकी नोटबुकसे पाया था, श्रीर यही कारण था, जिसके कारण कॅट द्वारा हमने मरुम्मिको पार करनेकी इच्छा न की। इतनी दूर दिवण श्राकर शायट कॅट जी नहीं सकते थे।

जब हमने ठडे पानीसे श्रपनी प्यासको भली-भॉति बुक्ता लिया, तो गटरी-मोटरी खोलनेका ख्याल विल्कुल छोडकर हम बृज्ञो की ठडी छायामें लेट गये, श्रीर जरा ही देरमे घोर निद्रामे निमग्न हो गये।

म्यों दयके समय मै उठा, तो देखा, धीरेन्द्र श्राग बाल उमपर देगची रखकर नाश्तेकी तैयारी कर रहे हैं। हम तीनो श्रादमियोने उठकर मुँह धोकर पहिले तो दिल फोलकर स्नान किया, उस ममय तक धीरेन्द्रका नाश्ता तैयार होकर परसा जा चुका था। श्रय देर करनेकी श्रावश्यकता न थी, भृग्व वड़े कोरकी लगी थी। कम्बल विछाकर हम चारो वहाँ पेडोकी हरी छायाम बैठ गये, श्रीर भोजन करने लगे। उम दिनके फुलकों श्रीर तर्कारीमें कैसा स्वाद था, यह कहनेकी श्रपेद्धा श्रमुमान करने हीमे श्रामान है।

श्रव हमने श्रपने चारों श्रोर नजर दौडाकर देन्वना शुरू किया। जान पडता था, हम उस नरकलोकसे निकलकर श्राये हे, जिसकी प्रचड श्रागमे छाया, जल श्रीर विश्रामका नाम नहीं। श्रव हम एक ऐसे देशमें थे, जहाँ, चारों श्रोर हमें बृक्त थे, लम्बी श्रीर हरी घाने जहलहा रही थी, वायु शीनल श्रीर मन्ड गतिसे चल रहा था। हमारे पैरोके नीचे भरनेका कलरव क्या था, मानो स्वर्गीय वीग्णाकी मधुर भकार।

वह विचित्र ग्रानन्दप्रद दृश्य मुफे कभी न भूल सकेगा। हम पर्वतके शिखर पर थे, ग्रोर हमारं नीच उत्तरकी ग्रोर जहाँ तक दृष्टि पहुँचती थी, वही जल-सस्य रिहत भयानक मुनहले प्रतप्त वालुग्रोका रेगिस्तान था। दिल्ल ग्रोरका देश चित्रकी भाँ ति हमारे सामने फैला हुग्रा था। हरी घास ग्रीर वनम्पितयोसे लहलहाता यह देश चालीस मील तक चला गया था। वायुमडल इतना स्वच्छ था, कि चालीस मील दृर होनेपर भी दृसरे छोरका पर्वत बिल्कुल नजदीक, स्पष्ट-सा दिखाई देता था। जहाँ-तहाँ छोटी पहाडियाँ थीं, जो हरियालीसे दॅकी थी ग्रीर जिनपर जहाँ-तहाँ छोटी पहाडियाँ थीं, जो हरियालीसे दॅकी थी ग्रीर जिनपर जहाँ-तहाँ वड़े-वड़े पत्थर पड़े हुए थे। हमारे भरनेसे पानीका एक पतला-सा स्रोत नीचे की ग्रोर गया था, ग्रीर ग्रागे जाकर ग्रीर भी ग्रानेक भरनोसे मिलकर ग्रन्तमे पहाडके नीचे पहुँचकर उसने एक छोटी नदीका ग्राकार धारण किया था। यह नदी बहुत दृर तक, मैदानमे होती हुई, जा रही थी। हमलोग किननी ही दृर तक उसे दिल्लकी ग्रोर जाते देल रहे थे।

हमारे स्थानसे दो फर्लाङ्गकी दूरीपर १० फीट ऊँची टो पत्यरकी
मूर्तियाँ दिखाई दे रही थीं। इनका मुख एक दूमरेकी छोर था। जैसे
ही मैने उन्हें देखा, तुरन्त में उटकर उवरको टौड़ पड़ा, जिमम पाससे
उनको भली प्रकार देखें। छाकार-प्रकारमे वह विल्कुल उम उपविष्ट
लेन्वककी भाँति थीं जो कि सकारा में मिला था। दोनों मृत्तियाँ शतादिवयोंके जलवायुके छाघानसे ऐसी विकृत हो गई थीं, कि उनका पहिचानना मुश्किल था। प्रत्येक लेखक पालथी मारकर एक पीडेपर वटा
हुछा था। उनके छागं घुटनोपर कागजका चांगा पड़ा हुछा था।
उनके शरीरपर वस्त नहीं मालूम हो रहा था, लेकिन उनका वाल
प्राचीन मिश्रियोंकी भाँति कटा हुछा था। किन्तु मबसे छाशच्येकी
वात वह थीं, कि जहाँ तक सामनेकी छोर दृष्ट जाती थीं, दो-दो

फर्लाङ्गोकी दूरीपर ऐसी ही दृसरी जोडी मृत्तियो की दिखाई दे रही थी। पहाडके शिखरसे ही यह मृत्तियोकी दोहरी कतार दिखाफी ख्रोर जाती दिखाई देती थी। इनमे पहिलेकी मृत्तियाँ वड़ी, फिर उनसे छोटी, फिर उनमे "इस प्रकार अस्पष्ट छोटे विन्दु ख्रोके रूप और अन्तमे अदृष्ट—इस प्रकार मृत्तियोका सिलसिला दिखाई दे रहा था।

इसमे सन्देह नहीं, कि वह उस सडकको चिह्नित कर रही थीं, जो सीढ़ियोसे सीधी मितनी-हर्पांको जाती थीं । इस बातको शिवनाय ने भी लिखा था ।

उस समयके ऋपने जोशका वर्णन करना मेरे लिये ऋसम्भव है। एक रातकी विश्रान्तिके वाद ही मै सारी ही ऋतीत यातनाश्लोको भूल गया, ऋौर आनेवाले खतरोका मुक्ते जरा भी व्यान न था। उपविष्ट लेखकोकी सडकका ऋाविष्कार ही ग्रसाधारण बात थी, निस्सन्देह यह मेरियटके श्राविष्कारसे भी कही वडकर था। मै आश्चर्यभरे हृदयसे दिल्लाके पर्वतको देख रहा था। मुक्ते अब विश्वास हो गया, कि यहाँ श्रवश्य वह मितनी-हर्षी शहर है, जिसमे थेविस्-राजकुमार सेराफिसकी कह है।

दिन भर हमलोग शिखर पर वृद्धोकी आनन्दमयी छायामे विश्राम करते रहे। मैने अपने साथियोसे अपनी आशाके विषयमे कहा। इसमे सन्देह नहीं, कि अपने जोशम में आपेसे वाहर हो गया था। मैने इसपर विचार करना ही आवश्यक न समका, कि हमारे सन्मुख अव भी बहुत ही विध-वाधाये हैं। मैने यह समका, हम चारो आवमी आनन्द-मौज के साथ, मेरी, नगारे और ढोलोकी आवाजके माथ बडे ठाटसे, प्राचीन मिश्रियों की भाँति उपविष्ट लेखकोंके रास्ते आगं चलेंगे।,मेरे दिलमें इसके अतिरिक्त कोई इच्छा न थीं, कि अपनी इन्हें आखोंसे सहस्राब्दियों पुराने मिश्रके एक नगरकों तो देख लूँ। बीरेन्डकं विचित्र मुस्कुराहटने मेरे जोशकां घटा दिया, मैं शेख-चिल्लीका महल

यना रहा था। धारेन्द्र एक व्यवहार-कुशल पुरुष थ। ग्रौर में विल्कुल कोरा।

भीरेन्द्र—'प्रोफेसर महाशय, आप तो ऐसी वाते कर रहे हैं, जैसे हम ममुराल जा रहे हैं। यहाँ मैं आपसे मनभेद रखता हूँ। मैं समभता हूँ, हमारी यात्राका सबसे भयानक भाग अब आ रहा है।'

मेरे दिलमे एक वार फिर मरुम्मिका दृश्य याद हो आया। मैने

'मवसे भयानक "

धीरेन्द्र—'हॉ, खतरा ' ग्रापने बहुत कुछ विचार किया है, किन्तु वह इस समय मुक्ते ग्रच्छा नहीं लगता। पहाड़ में काटकर बनाई हुई दोनो प्रकाड मूर्तियो एवं उपविष्ट लेखकोंके विषयमें ग्रापका कुछ भी वर्णन करना मुक्ते बिल्कुल ग्रक्तिकर जान पडता है। ग्रापन ख्याल नहीं किया, कि हमारे सामनेका प्रदेश ग्राबाट हैं?'

में-- 'ग्रायाद १'

धीरेन्द्रने शिर हिला दिया।

मे-- 'मेने नहीं देखा।'

धीरेन्द्रने दृरवीन मेरे हाथमे दे दी श्रीर कहा-

'इससे देखिये, थोडी देरके लिए, महाशय, प्राचीन ख्याल दिलम हटा दीजिये। इस देशको पहिले मिवस्तर निरीच्ण कीजिये।'

मेंने वैसा ही किया दूरवीनको दूरके पहाड़ों श्रोर श्रपने वीचकी
नृमिपर लगाया। मैंने एकटम देग्वा, कि धीरेन्ट्रका कहना बिल्कुल
ठीक था। जहाँ-नहाँ, विशेषकर नटीके किनारोपर, छोटी-छोटी कियारिया, जो शायट धान या गेहँ के खेत होगे, दिखाई दे रही था। कहींकर्ता पशुश्रोका मुड भी चर रहा था। मेंने दूरवीनको धीरेन्ट्रके नाथमें
देने हुए कहा—

'ह, स्थान ग्रावाद है।'

धीरेन्द्र—'ग्रापने घर देखे !' मै—'नही ।' धीरेन्द्र—'तो ग्रापने ग्रच्छी तरह नही देखा ।'

श्रव वह खड़े हो गये श्रीर श्रॅगुलीसे उन्होंने एक टीलेकी श्रीर इशारा किया। वह एक मीलपर रहा होगा। उनके कहने के मुताविक दूरवीनको उधर फरकर देखा, श्रीर मैंने विस्मयके साथ पहिले पहल एक छोटा-सा गाँव देखा। उसमें श्राधे दर्जन वर थे, जिनके सामने मैंने श्रादंमियों को श्राते-जाते देखा।

विना एक शब्द भी कहे मैने दूरवीनको धीरेन्द्रके हवाले किया। इस बीच मे उन्होने चाह् श्रौर धनदाससे स्थितिकी भयकरतापर वार्ता-लाप भी कर लिया था।

मे एक थैलेपर वैठ गया, श्रीर कप्तान घीरेन्द्रसे वोला—'तो फिर हमे क्या करना चाहिये ?'

धीरेन्द्र—'मुक्ते जान पड़ता है, कि आगले कुछ घट हमारी किस्मतका फैसला करेंगे। हम बहुत टेर तक यहां, दूसरोंकी आँखों में छिपे नहीं रह सकते।'

वह थम गये, जान पडता था, उत्तरकी प्रतीक्षाम है। मरे लिये मुडकर फिर रंगिस्तानमे जानेकी ऋषेक्षा मृत्यु ही हजार गुना ऋच्छी थी।

किसीने उत्तर न दिया, फिर धीरंन्द्रने कहा—'बहुत ग्रन्छा। श्रव ममय श्रा गया है, जब कि हम बहुत बुळु श्रापके ऊपर भरोम करना होगा। जो कुळु शिवनाथने लिखा है, उनमें से श्रव तक हमने मय सन्त पाया है। श्रतः हम उनकी इस वातपर भी विश्वाम कर मक्ते हैं, कि इसी सडकके किनारे श्रागे मितनी-हपीं नगर है, श्रोर यहा के मभी लोग प्राचीन मिश्री भाषा बोलते हैं। श्राप उसे जानने हैं। श्राप उसे पढ श्रीर लिख सकते हैं। श्राप उनके चाल, व्यवहार, पोशाकके विषयों में भी बहुत जानते हैं। श्राधुनिक जगिलयों विषयमें मुक्ते बहुत श्रनुभव है, किन्तु प्राचीन सम्यताके विषयमें मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भी इतना मैं भली माँ ति जानता हूँ, कि इन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिये। उसमें जहाँ जरा भी चूके, श्रीर हममें से एककी भी जान न बचकर लौटेगी। मैं समभता हूँ, प्राचीन मिश्री दयापूर्ण हृदयवाले नहीं थे।

मै-- 'विल्क इसके विरुद्ध, ग्रत्यन्त करूर।'

में समक रहा था, ग्रभी धोरेन्द्र ग्रौर भी कुछ कहेगे, किन्तु वह नुप हो गये। उसी समय म० चाइने ग्रपनी ग्रॅगुली ग्रपने ग्रोठंपर रक्खी ग्रौर फिर उसे हिलाया, कि हमलोग कुछ न बोले। ग्रौर नव ग्रॅगुलीको कानपर रन्वकर ग्रॉक्के इशारंसे बतलाया—सुनो।

# -97-

### रथी, हमारी हिकमत

हमलोगोंने कान लगाकर सुना, ग्रौर थोडी ही देरमे घोडेके खुरकी ग्वटग्वटाहट सुनाई टी। चाड् तुरन्त जमीनपर गिर गये, ग्रांर हाथो-पैरों के वल सरकते हुए एक वड़े पत्थरकी ग्राडमें चले गये। वहाँ ने उन्होंने हमें भी वैसा करनेके लिये इशारा किया। हमलोग भी तुरन्त उमी तरह लम्बी वासोमें सरकते हुए उनके पास पहुँच गये।

चहानकी ग्राइसे वर्ड़ा मावधानीके माथ हम उधर है ज्वेन लगे। उसी समय हमे सामनेस एक वड़ी जातका लकड़वण्या मैटानमे चलता दिग्वाई दिया। जानवर विल्कुल थक गया था। जिस वक्त वह हमारं करीयंस निकला, तो हमने देग्या कि उसकी जीम वाहर निकलकर हिल रही है।

हमलीग अधिक देर तक जानवरको न देखने पाये थे, कि हमने दूरने कोई काली चीज जाते देखी। थोडी देरमे वह और अरीव आ गई श्रीर हमने देखा, िक वह दो पिहयोका एक रथ है, जिसपर एक श्रादमी जरा-सा श्रागेको भुका हुश्रा वैठा है। उसके दोनो हाथोमें घोड़ेकी लगाम है, श्रीर साथ ही एक बड़ा धनुप भी। उसके शरीरपर श्रीर कपड़ा न था, सिर्फ कमरमे एक सुनहली किनारीकी लुगी बंधी थी। उसके कठमे एक हार था, जिसमें जड़े हुए रल चमक रहे थे। जिस वक्त घोड़ा श्रागे दौड़ रहा था, उसके लम्बे श्रयाल पिछेकी श्रोर उड़ रहे थे।

वह एक वडी मजबूत रापट्टोका जवान था, उसकी उम्र तीस वर्षकी रही होगी। उसका रथ दौड़ता हुम्रा हमारे विल्कुल नजदीक करीय पचास गजके फासिलेपर म्रा गया। ऐसा म्रच्छा घोड़ा मैंने शायद ही देखा होगा। यह एक म्रसल ताज़ी घोडा था, जिसकी पूँछ खुरो तक लम्बी थी। उसके शिरपर वैसा ही कोयले-सा काला पख था, जैसा कि उसका सारा शरीर।

हम ग्रमी देख ही रहे थे, कि उस ग्राटमीने मटसे लगामको बाई वाहपर फेक दिया। ग्रौर बहुत फुर्तीसे तर्कशमेसे तीर निकालकर ज्या-पर लगाई। तर्कश, ग्राजकलके टमटमोमे जहाँ पॉवदान रहता है, वहाँ ही रथमे लगा हुग्रा था। उसने ज्याको कान तक खांचकर जिस वक्त छोडा तो एक बार उसकी टकार हमारे कान तक ग्रानेसे वाज न ग्राई। निस्सन्देह जबसे इस प्राचीन ग्रस्त्रका ग्राविष्कार हुग्रा होगा, तबसं कभी भी ऐसा लच्य न लगाया गया होगा। वाण जाकर चर्छके बाये कन्धेके नीचे लगा, ग्रौर निश्चय वह कलेजेमे बुस गया होगा, क्योंकि जानवर एकटम मिकुडकर गोल हो गया, ग्रौर फिर जमीनपर लुटक गया। उसके प्राण निकल गये।

रथ हॉकनेमे भी वह ग्रादमी दूसरा कृष्ण था, ग्रौर घोड़ा भी बिल्कुल सवा। उसने फट इशारा करके लगामको, रथपर रक्ला ग्रौर घोड़ा शान्त खडा हो गया। एक मिनट हीमें उसने लकड़ेके शरीरमें याण निकालकर उसके मृत शरीरको रथमे रख दिया। ग्रौर नव फिर उसने रथको मोड़ा, श्रौर जरा ही देरमे हवासे वार्ते करता वह घोडा. दृर उपविष्ट लेखकोकी सडकपर जाता दिखाई दिया। श्रव टापकी श्रावाज भी न सुनाई देती थी, न रथ ही, सिर्फ घूलीका एक वादल-सा श्रागे बढता जाता दिखलाई पड रहा था।

हमलोग चुपचाप उसे देखते रहे। उसके दूर चले जानेपर भी मिनटो वीत गये, तब किसीने मुँह खोला। सूर्य उस समय श्रस्त हो रहे थे। पश्चिमके चितिजसे लाल श्रागकी लपट-सी श्राकाशमे फेल रही थी। च्रण-च्रण यह रिकमा बढ़ती श्रीर श्राकारमे सकुचित होती जानी थी। पहिले-पहल धीरेन्द्रने उस नीरवताको भग किया।

थीरेन्द्र—'देखा, प्रोफेसर, ग्राप यह नहीं कह सकते कि हम खतरेसे बाहर हैं।'

मैने ग्रपनी लाल रूमाल, जिसे मैं वरावर ग्रपने साथ रखता हूँ, जेवसे निकाली, ग्रौर पेशानीका पसीना एक वार पोछा।

श्रीर तब मेंने कहा—'श्राप विल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रापने ठीक श्रानुमान किया था। जान पड़ता है, मैने इस श्रादमीको पिटले भी देखा था। मैने श्रपनी कल्पनाकी दृष्टिसे इसीको या ऐसे ही किसी श्रीर जवानको ऐसे ही रथपर सवार, उस सडकसे जाते हुए देखा था, जो श्रेविस्से कटतस् नगरको नीलके दाहिने किनारेपर जाती थी। वह युवक फरऊन रामसस् या सेतीके द्वीरका सामन्त था। किन्तु कैसा श्राश्चर्य है, उसे ही श्रय जायत-श्रवस्थामे श्रपनी खुली श्रॉखोंस में उन्नीसवी शताब्दीका विद्यावत देख रहा हूं। यह श्रविश्वमनीय है! लेकिन केने हम इससे इन्कारी हो सकते हैं। हम श्रपनी श्रांचोंको केंसे मुठला मकते हैं।

धनदाम खड़ हा गये श्रोर उन्होंने पर्वतोकी श्रोर श्रॅगुली की । एक बार फिर मैने उनके ऊपर पागलपन सवार देखा । उन्होंने चिल्लाकर करा—'बहाँ, वह वहा र्षे मेराफिम्का सोना खखा है ।' उनकी त्रांखे चमक उठीं। उनकी त्रांगुलियाँ हिल रही थी। उनके त्रांग-ग्रामे विजलीकी-सी स्फूर्ति त्रा गई थी। धोरेन्द्रके मुँहमे बीड़ी सुलग रही थी। ग्रौर चाड् त्रासन जमाये वैठे थे। उनके चेहरेपर एक लम्बी मुस्कुराहटकी रेखा थी, त्रीर त्रांखे वन्द थी। मै समक्ष गया, वह विचारमे मन्त हैं।

धीरेन्द्र—'यदि हम नीचे मैदानमे जाते हैं, तो हमे शिरको पहिले ही हथेलीपर रख लेना होगा। स्त्रव सवाल यह है, कि कैसे हमे इस काममें हाथ डालना चाहिये। कैसे हमे स्त्रारम्म करना चाहिये?'

यह महाशय चाह् थे, जिन्होंने इनका उत्तर दिया। 'हमे भेस वदलकर चलना होगा।' . मै—'भेस वदलकर! कौन-सा भेप ?'

चाड्-'मै समभता हूं प्रोफेसर, इसका उत्तर ग्राप ही भली भॉति दे सकते हैं।'

मै एक मिनट तक मोचता रहा, किन्तु मुक्ते कुछ भी न स्क पड़ा। चाड् मेरी स्रोर देख रहे थे। उन्होने कहा—

'श्रवश्य, श्राप कुछ सोच सकते हैं। क्या इन लोगोंके कोई ऐसे देवता नहीं हैं, जिनके भेसमे हमलोग श्रागे बढ सके ?'

श्रव भी मैने सारे श्रिभिप्रायको पूरी तरह न समक पाया। मै प्राचीन मिश्रकी देवतावलीको जानता था। निस्सन्देह ससारमे बहुत कम जाति-योके पास इतने देवता होंगे। महान् श्रोसिरिस् जिसका मन्दिर रोमके ज्युपितरसे भी बडा था, श्रीर जिसका शासन मारे देवलोक श्रीर मत्येलोकमे एक-सा था। मिश्रमे केवल परम्परांस श्राये ही सैंकड़ों देवता न थे, विकि प्रत्येक नगर श्रपना पृथक् देवता रखता था, श्रीर स्थानीय माहात्म्य स्चक उसके विषयमे कई रोचक कथायें थीं। क्षाः मेन्फिस नगरका प्रधान देवता था, श्रीर श्रामन राजधानी येविस्का। इसिसका बुतोपर श्रीधकार था। मैने भिश्री देवमालाकी कथाये त्रौर वारीकियाँ सममानी शुरू कीं। किन्तु चाड्ने बीच हीमें चात काटकर कहा—

'ठीक, प्रोफेसर ! सारे देशमे अनेक गुणों, रूपो और कथाश्रोंसे युक्त बहुतसे देवता रहे होगे। किन्तु उस पहाड़ीपर खुदी प्रकाड मूर्ति-योंके वारेमे क्या है ? वह किनकी प्रतिमाये हैं ? याद रिखये, उनके वारेमें मै एक श्रद्धर भी नहीं जानता।'

मै—'वह थात ग्रौर श्रनुबिस् हैं, एक जादू ग्रौर कलाश्रोका देवता, ग्रौर दृसरा मृत्युका ग्रर्थात् यमराज!'

चाड्—'मान लो, हममेसे टो थात् श्रौर श्रनुविस्के रूपमे नीचे जायॅ, तो यहाँ के निवासियोंका हमारे साथ कैसा बर्ताव होगा ?'

इस प्रस्तावके सुनते ही मेरी ऋाँखे चमक उठी। इसके परिणामके ख्यालने मुभे चिकत कर दिया। मैने कहा—

'बहुत श्रिथिक सफल होने की सम्भावना है। प्राचीन मिश्री भी हमारे लोगोकी ही भॉति, महाशय चाड़ ! पुनर्जन्मको मानते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्यकी टोहरी श्रारमा होती है, जो कि वरावर जीवित रहती है। शायट ही उनका कोई कर्मकाड या धार्मिक इत्य होगा, जिसे मै श्रच्छी तरह न जानता-समकता हूं। यह विचार श्रवश्य कामयाय होगा। श्रीर यदि हम इसमे श्रमफल हुए, हमारा रहस्य खुल गया, तो उसके परिणामको ख्याल करके मेरा सुद्य कॉपना है।'

कप्तान धीरेन्द्र—'एक बार में जगली लोगोंपर शासन करने लगा या, सिर्फ इमी कारण्से कि, मैने उनके पूज्य प्रेतका रूप धारण किया था। मैने उन्हें अपना दास बना लिया थाः किन्तु मुक्ते स्वय अन्तमें इस वंचनासे वृणा हो उठी। मुक्ते उनकी मरल हृदयतापर दया आई, कि उन्होंने केस अज्ञानपूण विश्वासको धर्म मान लिया है। फिर मैंने उन्हें देशके काम करनेवाले आर्थ मिश्नरियोंके हाथमे सींप दिया।

## इमारी हिकमत

पीछे एक प्रचारकने मुक्तसे कहा कि वह बहु सन्य हो गर्थे हैं; अब आप उनके मुखसे भगवान महावीरकी सक्तिया और सम्बान गौतमकी युक्तिया सुन सकते हैं।

चाड् धोरेसे खड़े हो गये। मै नहीं समसती, दिन्होंने क्षान , धीरेन्द्रकी बातको सुना होगा। वह अपने ही विचारोंमे मर्न थै-। उन्होंने कहा—मैने हजारों पार्ट लिये हैं, और सबको बड़ी सफाईसे अदा किया है। यह अत्यन्त मयकर काम होगा, इसमे सन्देह नही। यह तुम्हारे ऊपर है, प्रोफेसर । यदि तुम समसते हो, कि हमे इसमे सफलता पानेकी गुञ्जाइश है, तो वैसा कहो। हम तुम्हारी आशाके पूरे पाबन्द होंगे।

श्रव मुक्ते सारी बात साफ-साफ क्तलकने लगी । मैं इसकी सम्भाव-नासे खूब वाकिफ था । मै खूब समक्त रह था, कि इसके श्रातिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय मितनी-हर्पीमे प्रवेश करनेका नहीं है, यदि सचमुच कोई मितनीहर्पी वहाँ पहाडोमे है ।

मै—'क्या यह सम्भव है, कि गीदड़के मुखका एक ऐसा चेहरा बनाया जाय जिसे हम ऋपने मुँहपर लगा सके ?

धीरेन्द्र—'यह बिल्कुल ब्रासान है। ब्रभी दस मिनट पहिले हम एक लकड़ेको देख चुके हैं। मुक्ते जानवरोके खलरियाने ब्रौर चमड़ेको सिक्तानेका बड़ा ब्रभ्यास है। मुक्ते इसमे जरा भी सन्देह नहीं, कि मैं चर्खके शिरका ऐसा चेहरा बना सकता हूँ, जिसको लगानेपर कोई भी उसे पहिचान न सकेगा। वह ठीक एक बड़े गीदड़के मुँह-सा जान पड़ेगा। मैंने एक बार रामायलके नाटकमे एक पात्रको हन्मान् बना दिया। सचमुच उसके चेहरेमें कमाल था।'

मै--- 'श्रीर क्या श्राप एक दूसरा चेहरा भी बना सकते हैं, जो पिनत्र इबिम् पत्तीका-सा हो ?'

धीरेन्द्र- 'यह कुछ कठिन है, तथापि वनाया जा सर्कता है।'

मै—'श्रौर एक श्येन या बाजका ?' धीरेन्द्र—'हॉ, यह भी।'

मै—'वाह! हमारे पास गोबरैला-बीजक है। देवता लोग स्वय गोबरैला को लौटाकर, सेराफिस्की कब्रपर ला रहे हैं। हमलोगोको नदीके द्वारा यात्रा करना होगा। क्योंकि पिवत्र नील तटपर ही सारे प्राचीन मिश्रियोंके धार्मिक कृत्य सम्पादित होते थे। ग्रौर ग्राप धनदासजी, श्रोसिरिसके पुत्र होरस ग्राकास्के स्वामी बनियेगा। धीरेन्द्र श्रनुविस् बनेगे। ग्रौर चाड्, पुस्तकों, शब्दो ग्रौर संगीतके स्वामी, जादूकी लिपि—जिसे स्वर्ग ग्रौर पृथ्वी या हिद्स्मे कोई नहीं जान सकता—के श्रथ्यच्च थात देवता बनेगे। ग्रौर मे ग्राप लोगोंका प्रधान पुजारी, क्योंकि देवता लोग नीच, मनुष्य-सन्तानोंसे स्वयं बातचीत कर नहीं सकते।

धनदास शिर उचककर हॅसते हुए चिल्ला उठे— 'खुब ! इसमे ग्रासफलता हो ही नही सकती !'

### -93-

## नीलके देवता सेराफ्सिकी भूमिमें

उस दिन सबेरे हम लोगोंने इस विषयपर श्रीर भी सविस्तार विचार किया। मैने अपने साथियोको उन प्राचीन देवताश्रोंके गुण-कर्म, त्वभाव भली भाँ ति वतला दिये, जिनका कि वह भेस धरने जा रहे थे। मुक्ते कोई भी कारण न मालूम होता था, कि क्यो हमारी हिकमत खाली जायगी। हमने देखा कि सारी तैयारी करनेमे श्रभी कुछ दिन लगेगे, श्रीर हमारा मुकाम वडी बेढव जगहपर है। पहला काम तो हमने यह किया, कि श्रपना डेरा उठाकर वहाँ से दूर पहाड़के नीचे जा रक्खा। धीरेन्ड श्रीर धनदास इसके लिये सीटियोंसे होकर नीचे उतर, जिसमें वह कोई उपयुक्त स्थान तलाश करे। उन्होंने श्राकर कहा, कि मूर्त्तियोसे थोडी ही दूर हटकर एक ऋच्छी ठहरने लायक गुफा है।

वहाँ हम एक सताह ठहरे। कामके मारे हमें जरा भी फ़र्सत न थी। कतान धीरेन्द्रने एक लकड़ा मारा और फिर उसके शिरका खूब अच्छा चेंहरा बनाया। उन्होंने उसे खूब आजमा-आजमाकर देखा, और जहाँ-जहाँ कोई त्रुटि मिली उसे दुरुस्त किया। इसमे पीछेकी ओर जोड़ था, किन्तु वह जोड़ इतनी होशियारीसे दिया गया था, कि बालोंके नीचेसे उसका पहिचान मिलना मुश्किल था। शिर पीछेकी और ठीक उसी जगह खतम होता था, जहाँ आदमीके बालोका जमाव। उस जगह भी जानवरके बाल इस सफाईसे लटकाये गये थे, कि कमाल था।

बाज़ श्रौर इबिसका चेहरा बनाना श्रिष्ठिक परिश्रमका काम था, श्रौर कप्तान धीरेन्द्रको उसे पूरा करनेमें कई दिन लगे। उन्होने एक बडा बाज़ मारकर, वास्कटके टुकड़ेपर इस प्रकार उसके पखोको जमाया कि देखनेमे वह बिल्कुल स्वाभाविक मालूम हो। श्रौर उसमे श्रसली बाज़की चोच लगा दी।

इविस्के प्राप्त करनेमें कोई भी मुश्किल न हुई, क्थोंक उसपार नदीके किनारेपर इस जातिकी बहुत-सी चिडि़याँ पाई जाती थीं। इस प्रदेशमें लाल इविस् एक अत्यन्त सुन्दर पत्ती—बहुत अधिकतासे पाई जाती थी, किन्तु पवित्र इविस्, जो नीलके बाढके समय ऊपरी मिश्रमें बहुतायतसे दिखाई पडती हैं, बहुत कम। पर्वतके शिखरपरसे दूरबीन द्वारा, इम सैकडों लाल इविसोंको नदी के तटपर धीरे-धीरे चलते अथवा उड़ते देख सकते थे।

यद्यपि पिवत्र इविस्का शरीर चॉदीकी भॉति उजले रगका होता है, किन्तु गर्दन श्रौर शिर विल्कुल काले श्रौर पख शून्य होते हैं। हमारे पास इसके नकर्ल करनेका कोई उपाय न था, श्रतः धीरेन्द्रने पॉच-छैको मारा, श्रौर उनके शिरोकी खाल उतारी। फिर इन टुकड़ो-को मिलाकर बड़ी सफाईसे सी दिया। श्रौर तब एक सख्त काली लकडीसे काटकर एक टेढी चोच बनाई। इस चोचको उन्होने ज्तेकी छोटी-छोटी कॉ टियोसे चेहरेमे खूब चिपका दिया, श्रौर काटियोंके मुँहको छिपानेके लिये उसपर एक पतला-सा चमड़ा चिपका दिया।

इन तीनो चेहरोकी शकल, हुबहू असलकी भाँ ति थी। जिन्होंने कप्तान धीरेन्द्रकी यात्रात्रोको पढा है, उन्हें मालूम होगा, कि वह सदा अपने पास, एक डिब्बा शीशेकी आँखोका, रखते थे, जिनके द्वारा जगली लोगोको वह अपने जादृकी करामात दिखाते थे। उन्होंने फिर उन आँखोको प्रत्येक चेहरेमे, जहाँ उनके लगानेके लिए छेद किया था, वहाँ इस तरह लगा दिया, जिसमें कि आदमी उनके द्वारा बाहर की चीजें अच्छी तरह देख भाल सके।

हस बीच महाशय चाड् भी अपने काममे तन्मय ये। यह मालूम है, कि वह अपनी उस भानमतीकी पिटारीको रेगिस्तानकी यात्रामें भी साथ लाये थे, जिसका कि वह अपने जास्सी काममें बड़ा उपयोग करते रहे हैं। उन्होंने उसमेंसे रङ्ग निकालकर हमारे बदनको भी उस दिनके रथोंके रङ्गमें रङ्ग दिया। कपड़ेके लिए हमें सबसे बढ़कर अप्रासानी थी, क्योंकि पुराने मिश्रियोंकी पोशाक एक सीधी-सादी कमरसे खुट्टी तक पहुँचनेवाली लुंगी थी, जिसे उन्होंने अपनी कमीजोंसे वना लिया। और मेरे लिए चेहरे-मुहरे बनानेकी कोई जरूरत न थी, क्योंकि मैं सीधा-सादा देवता आका पुजारी एक मनुष्य था। हा, मेरे शिरमे, एक तो बेसे ही भगवानका कोप था, बहुत कम बाल थे, दूसरे अब उसे भी धीरेन्द्रने अस्तुरा निकालकर घोटम-वोट कर दिया। बहुत दिनोंकी साथिन विचारी मेरी मोझ-टार्डी भी नाफ कर दी गई, और अन्तम मेरा मुनहली कमानीका चश्मा भी छीन लिया गया।

सूर्यास्तसे एक घंटे पूर्व हमने पर्वत-शिखरको छोड़ दिया। यह एक यहा विचित्र जलूस था। प्राचीन मिश्री देवता होरस्, श्रनुविस् श्रीर थात तथा साथ उनके एक बृद्ध पुजारी, और तारीफ यह कि, सबके हाथमें आधुनिक भोले और बन्दूके। सचमुच यदि वहाँ मेरे पुराने संग्रहालयके साथी होते, तो हॅसते-हॅसते लोट जाते। अनुविस्की बगल मे एक लम्बी दूरबीन थी, और वह मोहिनी-मारकी बीड़ी फक-फक कर रहे थे। थातके साथ दवाइयोका बक्स था, और होरस्के कन्धेपर सैनिकोंवाली एक दूरबीन लटक रही थी।

प्रस्थान करनेसे पूर्व मैने अपने देवता आंकी परी ह्या की थी, आरे मेरे मनने कबूल किया, कि धीरेन्द्र और चाड् अपने प्रयत्नमें विल्कुल सफल हुए। धनदास होरस्के रूपमें खूब सज रहे थे। उनकी असाधारण लम्बाई और भी उपयुक्त थी। क्यों कि मिश्री पुराणमें होरस्कों सभी देवता ओंसे लम्बा वतलाया गया है। धीरेन्द्र अनुविस्के रूपमें ठीक गीदड़की मॉित ही चंचल थे। और चांड्की मोटी तोद तो हर्मां पोलिस्के देवता थातके विल्कुज अनुका ही थी। यद्यपि जमातके आगे-आगे उपविष्ट लेखकोंकी सड़कपर मैं चल रहा था, किन्तु समय-समयपर 'अनुविस्' देवसे मुक्ते हुकम लेना पड़ता था।

हमने, उस गॉवके करीब एक स्थानपर पहुँचनेका निश्चय किया था, जिसे हमने शिखरपर हीसे दूरवीन द्वारा नोट कर लिया था। हमने ऋपना सारा प्रोग्राम ठीक कर लिया था। ऋाज रातकी परीज्ञा-से हमे मालूम हो जायगा, कि हम फेल होगे या पास।

हम लोगोने चार घंटा सड़कके किनारे-किनारे सकर किया। इस समय आधी रात हो गई थी, और आकाशमे चन्द्रमा अपनी सोलहो कलासे उगे थे। प्रकाश खूब तेज था, और जब हम उपविष्ट मूर्तियों के पाससे घूमते थे, तो उन्हे स्पष्ट देख सकते थे। मूर्तियाँ ही वास्तवमे हमारे आज के गन्तव्य स्थानपर पहुँचानेके लिये काफी थी।

यद्यपि रात्रि ठंडी थी, तो भी सफर लम्बा था। मुक्ते बड़ी प्रसन्नता हुई, जिस वक्ते अंनुविस्ने खड़ा होनेका हुक्म दिया। अपने (स्रोलोंको

जमीनपर रखकर, हम बैठ गये। देखनेमं वह वह वड़ा विचित्र हर्य था, जब कि थात आगरेके पेठेका डिब्बा खोल रहे थे, और होरम् हिन्दू-विस्कुट निकाल रहे थे। तब तीनो देवताओंने अपने-अपने चेहरे उतार दिये, और आनन्दसे बैठकर सबने ब्यालू किया।

धीरेन्द्रने कहा—'श्रब, हमारे पास श्रधिक समय बैठनेके लिये नहीं है। हम श्रपने भोले-भंडेको यहाँ बल्कि छोड़ सकते हैं। इतनी रातको इस स्थानपर इनका चुराये जानेका बहुत कम भय है। श्रपनी-श्रपनी रिवाल्वरोंको छोड़कर श्रीर कुछ भी साथ न लाश्रो, श्रीर उन्हें भी इस तरह श्राड़मे छिपा रक्खो, जिसमे कोई देख न पावे।'

हमलोग खड़े हो गये; श्रीर श्रनुबिस्के पीछे-पीछे एक फुट ऊँचे गेहुश्रोंके खेतके बीचसे चल पड़े। पांच मिनटके भीतर हम नदीके किनारे पहुँच गये, श्रीर किनारे-किनारे दो या तीन सौ गजसे श्रिधक न गये होंगे, कि नदीके वाये किनारे हीपर, हमारे श्रागे एक घर था। उसका दर्वाजा इतना छोटा था, कि हमे भीतर घुसनेमे दोहरा हो जाना पड़ा। भीतर पहुँचते ही थातने बिजलीकी मशाल जगा दी। उस प्रकाशमें हमने देखा, वहाँ जमीनपर विछे पुत्रालपर दो श्रादमी सोये हैं जान पड़ता था, वे किसान थे या खाले, क्योंकि उनके शरीरपर कोई श्रामृष्ण न था।

घरके वीचमें लकड़ीके कोयलोकी आग अब भी जल रही थी, और उसके पास तेलमें भिगाये सनकी एक मशाल रक्खी थी। अनुविस्ने भुककर उस मशालको उठा लिया और फिर. उसे आगसे लगाया। एक ही च्लमें मशालकी लौमें नारा मकान दिनकी तरह रोशन हो गया।

मैंने धीरेन्द्रके हाथसे मशाल ले ली, श्रीर उसे श्रपने शिरके वरावर उटाया।

दोनों सोनेवाले जाग गये। उन्होंने चोरोंके घुस आनेका शक किया, और भटसे खड़े हो एकने हाथमें कुल्लाड़ी ले ली और दूमरेने एक बड़ा पत्थर। किन्तु जब उन्होंने मेरे तीनो साथियोको देखा, तो मत पूछिये—क्या हुन्रा, यह वर्णन करना बहुत मुश्किल है।

पत्थर श्रीर कुल्हाडी दोनो ही जमीनपर गिर गई। एक श्रादमीका निचला जवडा गिर गया, श्रीर वह हक्का-बक्का मुँह खोले हमारी श्रीर टकटकी बॉधे देखता रहा। श्रीर दूसरा पहिले तो भयके मारे चिल्ला उठा, श्रीर फिर श्रपने हाथोको जोड़कर शिरपर रक्खे वह धरतीपर गिर पड़ा।

उसने चिल्लाकर कहा—'होरस् । सन्या श्रीर उषाके उत्पादक श्रीसिरिसके पुत्र, श्रपने दासपर दया करो।'

यह पहिले हीसे निश्चय हो चुका था, कि मै उनसे बात करूँगा। जिसमे इस बातकी परीचा हो जाय, कि मैं वहाँ की भाषा बोल सकता हूँ, या नहीं।

मैने कहा—'शान्त हो । भय मत करो । नीलके देवता तेरे मुल्क में इसलिये नहीं आये, कि तेरा अमगल हो ।'

जमीनपर पडे हुए मनुष्यने उठनेका कुछ भी प्रयत्न न किया। किन्तु दूसरेने, जो वहाँ खड़ा था, मेरी श्रोर देखा, श्रोर मुके मालूम हो गया, कि उसने मेरी बात समक ली।

उसने पूछा- 'श्राप पुजारी हैं ?'

मैं—'महान् देव, होरस, अनुविस् और थात उस स्थानसे आ रहे हैं, जहाँ वह प्राचीन युगमे रहते थे। यह अनुविस् तेरे सन्मुख खड़े हैं, जिन्होंने ओसिरिस्के अन्त्येष्टि यजको पूरा किया। उषा और सन्ध्यांके पिता होरस्, जिन्होंने जगत्प्रकाशक स्थेको बनाया। बुद्धिका देवता थात—वह तेरे पास उस जानको लेकर आये हैं, जो तेरे पूर्वजों को भी न प्राप्त था। ओसिरिस्ने इन्हें इस देशमें भेजा है, कि रा के मदिरमे इनका अनेकोपचारके साथ स्वागत किया जाय। रा-मंदिरके नीचे उस सेराफिस्की समाधि है, जिसकी आत्मा अपर है।

जब तक मेरा यह कथन समाप्त हुत्रा, तब तक वह जमीनपर पड़ा हुत्रा श्रादमी भी सचेत हो गया। वह श्राकस्मात् उठ खड़ा हुत्रा श्रीर यह चिल्लाता हुत्रा बाहर भागा—देवगण पृथ्वीपर उतरे हैं, श्रव ससारका श्रन्त समीप श्रा गया!

दूसरा चरवाहा भी इन महान् देवतात्रों के सन्मुख अपने आपको श्रकेला देखकर, थोड़ी देर ठिठका रहा, और तव अपने साथीकी भॉति ही, दर्वाजेसे निकलकर भाग गया।

उसने मुक्ते इस बातका ऋवसर न दिया, कि मै जान सक्रॅ—ऋाया उसने मेरी बात समभी या नही। तथापि मैने यह देख लिया कि उनकी भाषा वही थी, जिंसे मैं बोल रहा था। हॉ, उच्चारणमें बहुत फर्क था।

जैसे ही आदमी बाहर निकल गये, वैसे ही धीरेन्द्रने मुक्तसे पूछा—'क्या आपने उसकी बात समक्ती ?'

मैने उन्हें बतलाया, कि समभाने में कोई भी दिक्कत न हुई, किन्तु किन्ही-किन्ही श्रंशोंमे यह भाषा प्राचीन नील-तटवासी मिश्रियोंकी भाषासे भेद रखती है, श्रीर उचारणमें तो श्रानेक भेद हैं।

धीरेन्द्र—'तो हमारा श्रभीष्ट सिद्ध हुत्रा। श्रव हम श्रपने सीधे रास्तेपर हैं। बस, हमें श्रव श्रागे वहना है। श्राप कहते थे, कि प्राचीन मिश्रियोके सारे बड़े-बड़े धर्मोत्सव नदीके तटपर होते थे। तो श्रव मुके एक नावकी बड़ी जरूरत मालूम होती है। श्रीर च्कि हम नदीके किनारेके गांवमें हैं, इसलिये यहाँ उसका मिलना श्रासान है।

हमलोग श्रव नदीके किनारे-किनारे गॉवकी श्रोर चले, सबसे श्रागे श्रनुविस् थे। हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, श्रौर नदीके तटपर एक छोटी नाव बॅधी हुई मिली। उनकी स्रत वैसी ही थी, जैसे नील-तटके प्राचीन महुश्रोंके नावोंकी। वह एक बृद्धसे ऐने स्थानपर बँधी थीं जहाँ पानीमें लम्बी-लम्बी मेवार जमी हुई थी। त्रव चाड् त्रौर धनदास तो त्रसबाब लानेके लिये उस स्थानपर गये, जहाँ हमने त्रपना सामान छोडा था, त्रौर मैने त्रौर धीरेन्द्रने नावको तीनो महान् देवतात्रोंके स्वागतके लिये ठीक किया।

हमने अपना सारा सामान नावके पटरोके नीचे रख दिया, श्रौर जपर खूब घास बिछाकर, एक प्रकारका अच्छा आसन-सा बना दिया। धीरेन्द्रने नावकी पूँछमे पतवार बॉध दिया, श्रौर मुमे उसके चलानेका ढग भी बतला दिया। नावके बीचमे हमने एक चबूतरा-सा बना दिया, श्रौर उसपर श्रोसिरिस्की एक छोटी-सी पत्थरकी मूर्ति, जिसे हमने चरवाहोंके घरमे पाया था, स्थापित कर दी।

यह रातके दो बजेसे ऊपरका समय था जब कि हमने नावको खोल दिया। नदी बहुत तंग थी, किन्तु सौभाग्यसे चॉदनी इतनी तेज थी, कि हमें किनारा मली मॉति दिखाई पड़ता था। धीरेन्द्र ने कह दिया था, कोई जल्दी नहीं, धीरे-धीरे धारके साथ हमें आगे बढना था विद्या था, कोई जल्दी नहीं, धीरे-धीरे धारके साथ हमें आगे बढना था हमें और जो कुछ भाग्य-भोगमें हैं, उसे आने दो।

रास्तेम मुक्ते अपने मित्रोके साथ वार्तालाप करनेका बहुत कम अवसर मिला, क्योंकि वह माँगे और ओसिरिस्की मूर्त्तिके बीचमे बैठे थे। मेरे दिमागमे उस समय भविष्यके विचार चक्कर लगा रहे थे। मुक्ते इस भयकर साहसपर बड़ा आश्चर्य होता था। हमारे आस-पासका दृश्य उस दृष-सी छिटकी चॉदनीमे बहुत ही सुन्दर मालूम होता था। नदीके घुमावके साथ चलते-चलते हम एक बार फिर उपविष्ट लेखकोंके पास चले आये, उनकी अब भी वही शान्त नीरव करणोत्पादक मूर्त्ति थी। हमारे सामनेसे कितने ही गाँव, मछुवोंके भोपड़े, और कमी-कभी मंदिर और उनके घाट बरावर निकलते जा रहे थे। जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ते जाते थे, धार चौडी और करार केंचे होते जाते थे।

यह वडा ही उर्वर श्रीर सस्यसम्पन्न प्रदेश था। जितने ही हम
 श्रागे वढते जाते थे, गॉवोंका श्राकार भी वढ़ता जाता था। घर भी

अच्छी प्रकारके दिखलाई पड़ते थे, किन्तु कही एक आदमी भी बाहर न दिखाई पड़ा। वहाँ कही प्राणियोका चिन्ह न दिखाई देता था। लोग चुपचाप वेखवर सोये थे। उन्हें यह नही पता था। विदेशी लुटेरे उनके और उनके पूर्वजोके देवताओके रूपमें हजारों कोस दूरसे आकर उनके घरमें घुस आये हैं।

मैं समभता हूँ, पानीकी गित दो या तीन मील घटेसे ग्रिधिक न होगी। हम शायद दस-वारह ही कोस गये होंगे, जब कि सूर्य देवने प्राची दिशाको ग्रलंकृत किया। पूर्वके चितिजपरसे प्रकाशकी बौछार उसी तरह मैदानमे फैल रही थी, जैसे पम्पसे छिड़कावका पानी।

जैसे ही प्रकाश खूब फैल गया, हमारा पूर्व निश्चित प्रोग्राम कार्य-रूपमें परिणत किया गया। अब तीनों देवता उठकर माँगेके पासके बनाये हुए चबूतरेपर चले गये। वहाँ होरस् आगेकी ओर मुँह करके खड़े हुए, और दूसरे दो देवता उनके पीछे और पीछेकी ओर मुँह करके। धनदास, श्येन-मुख प्राचीन मिश्री देवताके रूप में सचमुच बड़े रोव-दावके साथ दिखाई देते थे। प्रातःकालके समय जब कि नदीके जलपर हस्की भाप उड़ रही थी, यह तीनों स्वर्गके देवता देखनेमें अद्मुत प्रभाव डाल रहे थे।

सबसे पहिला त्रादमी जो हमें मिला, वह, एक महुवा था। वह थूपमे त्रपने भीगे जालको फैला रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि तीनों देवतात्रोंपर पड़ी, वह हाथ शिरपर वॉधे मूमिपर गिर गया, और तब तक न उठा, जब तक कि हम नज़रसे श्रोभल न हो गये।

कुछ दूर श्रीर ग्रागे वहनेपर हमे एक वृत्तके नीचे बैठा हुग्रा एक लडका मिला। उसके शरीरपर कपड़ा न था, श्रीर उसके घूँपराले वाल दाहिने कानपर पड़े हुए थे। जैसे ही उसने देखा मारे डरके चिस्नाकर वहां से श्रपने घरकी श्रीर भागा। जान पडता है, श्रपनी मांको तीनों देवताश्रोंके प्रत्यन्त होनेकी सचना देनेके लिये भाग गया। श्रव हम किसी श्रमीर या राज-सामन्तके घरके सामनेसे निकले । कोठेकी खिड़कीपर, रत्नजटित श्राभूपणोंसे श्रलकृत एक युवती कन्या वैटी थी। उसके शिरपर एक टोपी थी, जिसपर जरीका काम श्रीर सुनहली किनारी लगी थी। टोपीके नीचे श्याम कुंचित केश दिखलाई पड़ रहे थे। उसकी कलाइयोंमें रत्नजटित ककण, भुजामे मिणजटित श्रगद, श्रीर कठमें श्रनेक रत्नमालाये थीं। जैसे ही उसने देखा, हाथ जोड़कर भुक पड़ी, श्रीर कुछ स्तुतिके वाक्य उच्चारण किये। दूर रहने से में उसे सुन न मका।

यह हम पिनले ही विश्वास हो गया था, कि जहाँ दो-चार श्रादिमियोंने भी हम देखा. कि यह खबर विजलीकी भाँ ति एक कोनेसे दूमरे कोने तक फैले विना न रहेगी। हमने कई बार एक गाँवसे दृषरे गाँवकी श्रोर श्रादिमियोंको दौड़ते देखा, उनका काम, निस्तन्देह, इसी खबरको पहुँचाना था, कि देवता लोग स्वगसे पृथ्वीपर उतर श्राये हैं। हमलोग एक कस्वेके नजदीक जा रहे थे, जो हमें दूरसे दिखाई देता था। वहाँ ज्वर पाकर पहिलेसे तीनो देवताश्रोंके दर्शनके लिये, श्राद-मियोंकी एक भारी भीड़ यडी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर रही थी।

मेरा हृदय भयसे कॉपने लगा, जब मैंने वहाँ नदीके तटपर तीन सौ से श्रिधिक श्रादिमियोको खड़े देखा। उनमेंसे श्रिधक बल्कि सरास्त्र थे। श्रुगालके चेहरेसे एक खबरदार करनेका शब्द मेरे कानोमें श्राया—

'मजबूत, खड़े होकर श्रपना पार्ट श्रदा करो । नदीके बीचमें नाव-को रक्लो, श्रीर तमारे प्यारनेकी मृचना दो प्रोफेसर !

एतनी देग्में भेने प्रयने बोलनेके लिये कुछ वाक्य तैयार करके उमें कंट भी कर लिया था। श्रोर लोगोंके नजदीक पहुँचते ही भेने बहु जोरने उमें बोल सुनाया। मेंने घोषिन किया—नीलके महान देव— जिन्होंने पिछले पुगोंमें तुम्हारे पूर्व बोंकी रक्षा की—कई शताब्दियोंके याद प्राज श्रयने प्रिय बच्चोंके देशमें श्राये हैं। वह शान्ति श्रीम मंगलके फैलाने के लिये त्राये हैं। देव लोग मनुष्य जातिकी भलाईकी कामना करते हैं।

लोग हमारे दर्शनोके लिये उत्सुक थे, किन्तु वह नदीके तटपर पहुँचनेके लिये एक दूसरेको धका दे रहे थे। मैने देखा, भीड़में सभी श्रेणी श्रीर व्यवसायके लोग थे, श्रीर उनकी पोशाक विल्कुल प्राचीन मिश्रनिवासियो हीकी भॉति थी। वहाँ लम्बी लुगीवाले लठधारी थे। कितने ही दूकानदार थे, जो दूकान छोड़कर श्राये थे। रसोइये श्रपने पकाने के बर्तनोको हाथमें लिये ही खड़े थे। वहाँ लम्बी चहरे डाले पंडित थे। स्त्रियों श्रीर बचोंकी भी सख्या पर्याप्त थी। एक ऊँची दीवारके सामने वह लोग खड़े थे। पीछेकी श्रीर एक महल था, जिसमें बहुत-सी खिड़कियाँ थीं।

मेरे दिलमे अपने, भाषणके विषयमे बड़ा सन्देह था, इसी समय मुक्ते मकानकी छतपर एक आदमी दिखाई दिया । उसकी पोशाक राजकुमार या उच्च राजकमचारी की थी। उसने बड़े ऊँचे स्वरसे कहा—

'राजकुमारों श्रौर राजकुमारियोके हृदय-मन्दिरमें विश्राम लेनेवाले होरस् पृथ्वीपर श्राये हैं। हे सराफियो, मिश्रनिवासी श्रपने बाप-दाटोंके प्राचीन देवताश्रोका स्वागत करो।'

उसी समय सारे ही ग्रादमी पृथ्वीपर प्रणाम करनेके लिये गिर पड़े। मैने भी देवतात्र्योंके सन्मुख वैसी ही दंडवत् वजाई। तव तीनों देवतात्र्योंने एक साथ ग्रपने दाहिने हाथोंको शिरके ऊपर उठाया, ग्रौर फिर धीरे-धीरे नीचे गिरा दिया।

## -38-

#### मितनी-हर्पीमें प्रवेश

जैसे ही हमने गांवको छोडा, सब लोग खड़े होकर अपने घराको चले गये। इसमे जरा भी सन्देह नहीं, सुर्यास्तसे पूर्व ही हमारे श्रागमनकी खबर देशके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच गई होगी। सचमुच, हमने देखा, कि महलका दर्वाजा खुल गया, श्रौर उसमेसे एक रथ निकला। उसने बड़े वेगसे दिल्लाका रास्ता लिया। निश्चय ही वह श्राज ही पर्वतके पास राजधानीमे इस खबरको पहुँचा देगा कि होरस्, थात श्रौर श्रमुबिस् नदीके द्वारा श्रा रहे हैं। वह फिर उसी पृथ्वीपर लौट श्राये हैं, जहाँ वह प्राचीन समयम रहा करते थे, जब कि मनुष्योमे बुद्धि श्रौर शान न था।

जैसे ही जैसे दिन चढता जाता था, धूप तेज होती जाती थी। धूपके भयसे मै तो हटकर जरा पटरोकी ऋाड़में हो गया था, किन्तु मेरे खड़े हुए साथियों पास चेहरों के ऋतिरिक्त धूपसे बचानेका कोई उपाय न था। ऋब, वह ऋधिक भूखे-प्यासे हो गये थे, क्यों उस ऋवस्थामें देवता ऋों के लिये खाना मुश्किल था।

थोड़ी देरके बाद हम एक बड़े मिन्दरके पास आये। वह नदीके तटपर था। हमने वहाँ विश्राम लेना निश्चय किया। नदीसे पानीकी एक धार मिन्दरके गर्भमे चली गई थी। मैने नावको वहाँ पहुँचा दिया। हमने अब अपने आपको एक बड़े दालानमे पाया। उसकी छत बड़े-बडे खम्मोके ऊपर थी। यह खम्मे नाना चित्रों और चित्र-लिपिसे अलकृत थे। मिन्दरके ऊपर इसिस् देवीकी मूर्त्ति थी। उसके शिरपर स्थिविम्बको आविष्टित किये हुए दो सीगे थीं। वह मूर्त्ति एक ऊँचे चब्तरेपर नीचेके पायदानपर पर रक्ते बैठी थी। उसके दोनों हाथ उसकी जॉधीपर थे। जान पड़ता था यह मिन्दर इसी देवीके लिये निर्माण किया गया था।

वहाँ एक अकेले पुजारीके अतिरिक्त कोई न था, और उसने भी देवताओंको आते देखते ही, अपनी अद्धा-मिक्त भागकर ही दिखलाई। वहाँ पत्थरके फर्शपर बहुत-सी चटाइयाँ पडी थीं, जो जान पडता था, पाठ-पूजा करनेवालोंके बैठनेके लिये थीं। पास ही कितनी ही पत्थर और पीतलकी चौकियाँ थीं। जहाँ हमारी नाव थीं, उसके चारों और

वीस कोठरियाँ थी, जिनमे हमने गन्ध, धूप, फूल, तथा मोजन श्रौर शरावसे भरे वर्तन पाये। जान पड़ता है, वह सब इसिस्के चढ़ावा-का था।

इन्हीं कोठरियोमेसे एकमे मेरे साथियोने जाकर खूब श्रानन्दसे भोजन किया, श्रीर तब तक मै नावपर बैठा रहा। हमें श्राशा थी, कि बिना भीड़-भड़कम देखे ही, हम मन्दिरसे बिदा हो जायँगे, किन्तु बात ऐसी न हुई। मैने दिक्खनसे श्रादिमयोकी श्रावाज श्राती सुनी, श्रीर मन्दिरके द्वारपर जब मै गया, तो क्या देखता हूँ, नदीके तट द्वारा मनुष्योकी एक टोली श्रागे वह रही है।

इस जमातके आगे-आगे बहुतसे पुजारी थे। उनके शिर भी मेरी ही मॉित मुडित थे। उनके पीछे एक आदमी आ रहा था, जिसके देखने ही से जान पड़ता था, कि वह किसी उच्च श्रेणीका मनुष्य है। उसके सिरपर एक ऐसा कपड़ा था, जो ललाटपर वॅधा हुआ था, और चोगाकी मॉित पैरोतक लटक रहा था। उसकी पतले अर्जवाली लुड़ी की किनारी सुनहली थी। उसके दाहिने कन्धेपर एक वाघग्यर इस तरह पड़ा हुआ था, कि जानवरका शिर सामनेकी ओर था, और चारों पैर कमरके नीचे लटक रहे थे। यद्यपि वह बूढा था, किन्तु सीधा होकर तथा लम्बी-लम्बी कदम रखते चलता था। उसके देखने मात्रसे उसका चौडा कन्धा और चेहरेका रोव भलकने लगता था।

मैने तुरन्त पहिचान लिया, कि वह प्रधान पुरोहित है, श्रोर उसी समय में जर्दीसे मन्टिरको लौट पड़ा। मैने श्रपने मित्रोंको तुरन्त चेहरा चढ़ा लेनेके लिये कहा। मैने उन्हें बतला दिया, कि श्रापको यहाँके ज्ञमताशाली पुरुपसे मिलनेका मौका मिला है।

हम जिस समय दालानमे पहुँचे, तो देखा, प्रधान पुरोहित हमारी मञ्जुश्रोवाली पवित्र नावकी श्रोर निहार रहा है। किन्तु जैसे ही मेरे साथी बाहर हुए, जान पड़ा उनका सन्देह दृर हो गया, क्योंकि सारे एक माथ दंडवत् करनेके लिये भूमिपर गिर पड़े। मैने हिम्मत करके उन्हें खड़ा होनेके लिये कहा, श्रीर तब देखा कि प्रधान पुरोहित मेरे सामने हैं।

मैने उसे समकाया, कि हम कौन हैं, श्रौर फिर देशके विषयमें कई बाते पूछीं, क्योंकि हमारे तीनो देवता भी तो उसी स्थानके लिये नये थे। मेरा दिल उस समय बहुत हल्का हो गया, जब कि मैने देखा, कि पुरोहितने मेरी बात समक्त ली, तथा मैने भी उसकी बात समक्तने में जरा भी दिक्कत न श्रनुभव की। श्राखिरकार मेरा प्राचीन मिश्री भाषा का शान भी तो कम न था। मैने सालो उसमें श्रपनी खोपड़ी भी तो रगड़ी थी।

उस स्नादमीने मुक्ते बतलाया, कि उसका नाम ऋससो है, वह इस देशका प्रधान पुरोहित स्नौर रा-मदिरका ऋध्यन्न है। फिर उसने महारानी सेरासिस्के विषयमे कहा—गृह इसिस्को।मॉित सुन्दरी है। उसके हृदयमे होरस् निवास करते हैं। कौन होरस् १ वही जो उसके सन्मुख हाथ-पैर संयुक्त स्थुल शरीर धारण किये मौजूद थे।

मैने श्रह्मसोसे पूछा—तुम्हे शहरसे इतनी दूर इस तरह श्रानेकी क्यो श्रावश्यकता पड़ी। तब उसने बताया—महारानीने मुमे कल इसी मन्दिरमे इसिस् देवीकी पूजाके लिये श्राज्ञा की है। श्रव जब श्रह्मसोने, स्वर्गाधिप होरस्, प्रश्रेश थात श्रीर नेप्थेस-सुत श्रनुविस्को श्रपने सन्मुख प्रत्यच्च देखा, तो उसे यह एक देवी चमत्कार जान पड़ा। उसने समभा, देवताश्रोंने स्वय श्रपने श्रागमनकी खबर पहिले हीसे महारानी को दे दी थी। वह बडा विस्मित होकर होरस् देवकी श्रोर देख रहा था, श्रीर मुभसे उसने पूछा भी—क्या देव लोग श्रपने श्रीमुखसे कुछ वोलते भी हैं।

मैने उसे बतलाया, देवता लोग साधारण मरणधर्मा मनुष्योसे नहीं बोल सकते, उन्होंने मुक्ते बोलनेकी श्राज्ञा दी है।

त्रहासोने पूछा--'त्रापका नाम क्या है ?'

थोड़ी देर तक मै त्रवाक् रह गया। हमलोगोने सब बातोंकी सलाह कर ली थी, कितु इसपर ख्याल भी न किया था। सचमुच यह बड़ी गलती थी, लेकिन सौमाग्यसे उसी समय मुक्ते त्रमन्के प्रसिद्धं पुरोहितका नाम स्मरण त्रा गया।

मै---'थोथ्मस्'

उसने सन्तोप प्रकट करते हुए शिर भुका लिया। ग्रह्मसो—'देवतात्र्योके श्रीचरण कहाँ जा रहे हैं ?

मै—'रानीके पास ।' जिस समय मैने यह कहा उसी समय जान पड़ा मेरे सारे शरीरम एक ठडी हवाका भोंका लग गया है। मुक्ते जान पड़ा, श्रव हम मैदानमे खड़े हैं। सेध लगाना मैदानमे खड़े होकर, सचमुच बड़े साहस श्रीर बड़े खतरेका काम है।

श्रह्मसोने नावकी श्रोर इशारा करके पूछा—'क्या हमारे देवता इस तुच्छ नावपर चलते हैं ?'

मेरे लिये इनका उत्तर श्रासान था—'क्या श्रोसिरिस् पहिले ही पहल नीलके पवित्र जलपर सुनहरी नावपर वैठकर निकले थे ?'

ब्रह्मसो-- 'थोध्मस्, ब्राप तो जानकी वात करते हैं।'

फिर मैने उसे स्चित किया—"देवताश्रोंकी इच्छा है, कि हम दिल्लाकी श्रोर नदोंकी चालके साथ ही चलना चाहते हैं, श्रौर तुम्हारें (मेरे) सिवाय किसी श्रौरको नावमे हाथ लगाने देना नहीं पसन्द करते। श्राह्मसोने फिर मितनी-हर्पों नगरकी सम्पत्ति श्रौर सौद्यके विपयम कहा। तय मैंने उससे कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है, तो देवयात्रावाली एक नाव भेज सकते हो, देवताश्रोंको उसपर चलनेसे इन्कार नहीं है। तुम श्रपने पूरे उत्साह टाट्याटसे उन्हें श्रपने यहाँ स्वागत कर सकते हो। फिर मैने वतलाया, कि जब तक टंडा नहीं हो जाता हमलोग श्रृष्ठलें यहाँ रहना चाहते हैं। टंडा होनेपर फिर श्रिशसर होंगे। उसने इसका प्रयन्थकर देनेके लिये वचन दिया। इस वार्तालापके समय मैं मली मॉित देख रहा था, कि न तो श्रह्मसो ही श्रीर न उसके साथके पुजारी ही देवताश्रोंके मुखकी श्रोर सीधा ताकनेकी हिम्मत करते हैं। जब हमारी वातचीत समाप्त हुई तो फिर प्रधान पुरोहित श्रीर उसके साथियोंने देवताश्रोंके श्रागे दहवत् की। प्रधान पुरोहितके साथ-साथ सबने मिलकर एक प्राथना शुरू की, जो इतनी लम्बी थी, कि मैंने तो सममा, यह खतम ही न होगी। तब वह हमें वहीं श्रकेले छोड़कर रवाना हो गये। इस तरह श्रासानीसे पिंड छुड़ा लेनेमे बड़ा श्रानन्द श्राया। हमलोग श्रव फिर एक कमरेमें युस गये।

जब दिन बहुत ढल गया, श्रीर धूपकी तीवता भी कम हो गई तो हमने फिर श्रपनी यात्रा शुरू की। यह एक प्रकारके विजयका जलूस था। हमारे श्रानेकी खबर पूर्वसे पांच्छम तक फैल गई थी, श्रीर दोप-हर हीसे नदीके किनारे सैकड़ो दर्शनाकाची खड़े थे। मैने नही समका था, देश की श्राबादी इतनी ज्यादा होगी, मेरे साथियोंने मुक्ते बतलाया, अपरकी श्रोर भी बहुत दूर तक बस्तियाँ हैं। जहाँ हम किसी भीड़के सामनेसे गुजरते, वहीं सारे श्रादमी दडवत् करनेके लिये भूमि-पर गिर पड़ते थे।

श्राजकी यात्रा, बड़ी ही उर्वरा, हरी-मरी सुन्दर भूमिसे हो रही थी। सारे दिनमें शायद ही किसी समय उपविष्ट लेखकोंवाली सड़क श्राॅंखोसे श्रोभल हुई होगी। सारे देशमर मे मुक्ते उतना प्रभावशाली श्रीर दश्य न मालूम होता था, जैसी कि वह गूँगी पत्थरकी मूर्त्तियों वाली प्राचीन सड़क, जो कि वर्त्तमानको भूतसे मिला रही थी।

श्रेंधेरा होनेके थोड़ी ही देर बाद, हमें नदीके किनारे दूर तक प्रकाश दिखलाई देने लगा। जितना ही नजटीक पहुँचते जाते थे, उतना ही सैकड़ों मशालोकी लौ श्रीर भी स्पष्ट होती जा रही थी। श्रव हमें दिखलाई दिया कि कई नावोंमें बहुतसे श्रादमी हाथोंमे मशाल 'लिये हमारी श्रोर बढ़ रहे हैं। वह इतने जोरसे गा रहे थे, कि एक मील दूरसे उनकी त्रावाज सुनाई देती थी। जहाँ तक मैने समभा, यह तीनों देवतात्रोकी स्तुतिके गान थे।

जव हम प्रकाशके पास त्रा गये, तो मेरे दोस्त ऋहासोने बड़े जोरसे मेरा स्वागत किया, श्रीर वतलाया, कि एक भारी उत्सववाली नाव
देवताश्रोकी सेवाके लिये श्राई है। उसने वतलाया, कि श्रापके यहाँसे
निकलते ही मैने एक तेज रथ लिया श्रीर शीघ्र मितनी-हर्पी पहुँचा।
वहाँ मेरे जानेसे पूर्व ही देवताश्रों के पधारने की खबर महारानीको
लग गयी थी। महारानी महान् देवताश्रोंके चरणो में बड़े विनयपूर्वक प्रार्थना करती है—'मै सब तरहसे श्रापके चरणोकी सेवाके
लिये तय्यार हूँ। यदि मैने कोई श्रपराध किया हो, तो प्रमुवर, उसे
चमा करे। यदि मैने कुछ सुकृत किया हो तो वन्यचरण होरस्, थात
श्रीर श्रनुविस् इस श्रपनी चिरसेविकाको स्मरण स्वलेंगे। मैने जबसे
राज्यभार संभाला है, श्रपनी प्रजाको प्रसन्न श्रीर सुखी बनानेमें कोई
कसर नहीं उठा रक्खी है। मैने उन्हें बराबर हुक्म दिया है कि, प्राचीन
मिश्रके धर्म-कममें जरा भी उपेद्धा न करे, उन श्रपने पूज्य देवताश्रोंको न भूलें; जिन्होंने फरऊनोंको महान् श्रीर यशस्वी बनाया था।'

मैने श्रह्मसोको समभाया—'देवलोग न महारानी सेरिसिस्से कुछ भी नाराज हैं, श्रीर नहीं उसके देशके किसी नर-नारीसे। जिस समय मैं यह बातचीत कर रहा था, उसी समय मेरे दिलमें एक श्रीर किट-नाई श्रनुभव हो रही थी। मैं उस वड़ी नावकी श्रोर देखता था, श्रीर सोच रहा था, कि मै श्रकेला कैसे इसे ले चलूँगा। श्रोर कैसे विना दूसरोंके जाने हुए हम श्रपनी चीजे उसमें रख सकेंगे? इसमें सन्देह नहीं, कि सेराफीयोंको वन्दृक श्रीर कार्त्सकी पेटियोको देखनेसे कोई विशेष बात न मालूम होगी, किन्तु इन सर्वशक्तिमान् तीनों महान् देवताश्रोंके लिये इनकी श्रावश्यकता, उन्हें समक्तमें न श्रावेगी।

मैं इसके वास्ते कोई भी उपाय न सोच सका। अय मेरा चित्त नंचल हो उटा। मुक्ते यहाँ धीरेन्द्र और चाट्से सलाह लेनी थी, किन्तु अहासोके सन्मुख उनसे बातचीत न कर सकता था। तब मैंने प्रधान पुरोहितसे कहा, देवता श्रोसे इस समय कुछ परामर्श लेना, बहुत अच्छा होगा, यदि आप लोग थोड़ी देरके लिये हमे अकेले छोड़ दे।

जैसे ही ब्रह्मसो वहाँसे हटे, मैने सारी अवस्था कह सुनाई। धन-दास, धीरेन्द्र और चाड् ऊँचे चबूतरेपर पहिले हीकी भाँति खड़े थे, मैंने नावके बीचसे बातचीत की। महाशय चाड्ने तुरन्त इस प्रश्नको हलका कर दिया।

चाड्—'यह स्पष्ट ही है, कि हम तीनो देवता अपने हाथसे तो कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि इससे लोगोंकी मिक्क कम हो जायगी, यदि थातको उन्होंने कुलीकी माँ ति काम करते देख लिया। और यह भी आपका कहना ठीक है, कि उन्हें हमारी चीजोंके देखनेका अवसर देना अञ्झा नहीं, जितना ही हमारे विषयमे उनका ज्ञान कम हो उतना ही अञ्झा। और इसपर तुम देख ही रहे हो कि वह नाव इस डोंगीसे पॉचगुनी बड़ी है, उसके बीचमे एक ऐसा मण्डप बना हुआ है, जो तीन तरफसे आञ्झादित है, और सामने की ओरका खुला भाग भी बन्द किया जा सकता है।'

इसी बीचमे घीरेन्द्र बोल उठे—'वहाँ, यदि हम पहुँच गये, तो खूब श्रानन्दसे श्रपना चेहरा उतार कर रख सकते हैं, श्रीर शायद मुक्ते बीड़ी पीनेका भी श्रवसर हाथ लग जाय। श्रच्छा महाशय चाड़्! मैं बीचमे वात काटनेके लिये चमा माँगता हूँ। श्राप श्रागे कह चलिये।'

चाड्—'श्रापने यह भी देखा है, कि वह लोग मस्तूलपर दो रस्सी बॉघकर, एक-एकको नदीके एक-एक तटपर लेते हुए, नावको खीचते श्रा रहे थे। उन्हीं रस्सोंको इस डॅगीके नीचे लगाकर यदि कुछ श्रादमी लग जायँ; तो श्रासानीसे वह इसे उस वड़ी नावपर रख सकते हैं।'

तो यही बड़ी शिकायत थी, कि उनका स्यारवाला चेहरा इतना कस कर त्राता है, कि सॉस बड़ी मुश्किलसे ली जाती है।

इसी दिन हमलोग एक बड़े कस्वेसे गुजरे। हमें मालूम हुआ, कि यह लोग एक अफ्रीकन जंगली जातिको दासके तौरपर रखते हैं। वह कागो निवासी नीग्रो जैसे एक बड़े हृष्ट-पृष्ट शरीरके हन्शी हैं, यह मुक्ते बतलानेके लिये इस वास्ते भी जरूरत पड़ी, कि उसी, दिन हमारे सुकुमार देवताश्लोंको गर्मीकी शिकायत हुई। मैने जब इसे श्रह्मसोको स्चित किया, तो उन्होंने एक मोटे ताजे हन्सीको पंखा देकर हमारे पास मेजा।

इस प्रकार श्रीर तीन दिनकी यात्राके बाद हम मितनी-हपीं नगर मे पहुँचे। जब मैने पहिले-पहिल इस विचित्र नगरीपर दृष्टि डाली, तो मुक्ते उसी वक्त थेविस् याद श्राने लगा। पहिले-पहिल जिन घरोंको हमने देखा, वह मिट्टी या कची ईटोंके वने थे, श्रीर छाजन ताड़की पत्तियों श्रीर फुसकी थी। जब हमने नगरमे प्रवेश किया, तो हमें वहाँ छोटे-छोटे मैदान मिले उसमें हरी घासे श्रीर छोटे-छोटे इस लगे हुए थे। यद्यपि सड़कें श्रिषक चौड़ी होती न दिखाई दे रही थीं, किन्तु जैसे-जैसे हम श्रागे वह रहे थे, मकान पक्के तथा ऊँचे होते जा रहे थे। जिस समय हमारी नाव नगरके बीचमें पहुँची तो हमने चारों श्रोर श्रपने श्रापको मन्दिरो, प्रासादो श्रीर उद्यानों से घिरा पाया। प्रत्येक महलके चारो श्रोर ऊँची चहारदीवारी थी, श्रीर उसके टर्वाजे देव-दारकी लकड़ीके थे। उनमे पीतलकी कॉटे, श्रकुशे श्रीर ताले लगे हुए थे। इन दर्वाजोंपर लकडीका काम भी बहुत सुन्दर किया हुशा था। बगीचोंमें मेवोंके हजारों दरख्त थे, जो इस समय खूब फुले हुए थे।

इस विचित्र दृश्यने—या शायद धूप ग्रीर गर्माने—मुफपर ऐमा प्रभाव टाला, कि में मुस्त-सा हो गया। गुफे स्मरण है, चलने-चलते यकायक हमारी नाव एक जगह खड़ी कर दी गई। यहाँने पत्थरकी मुन्दर सीढ़ियाँ, एक प्रामादकी ऋोर जा रही थी। सीढियोकी दोनों तरफ कतार बॉधकर बहुतसे सैनिक खड़े थे। उनकी कवचोंकी चमकसे श्रॉखे चकाचौध हो जाती थी। उनके हाथोमे चौकोर ढाल श्रौर तलवार या माले थे।

जैसे ही हमारी नाव वहाँ पहुँची, प्रासादके द्वारपरसे नगारेकी आवाज होती सुनाई दी। अहासो नावपरसे उतरे। दर्वाजा खुल गया, और हमने देखा, कि भीतर एक अत्यन्त सुन्दर उद्यान है, जिसमे बहुतसे छोटे-छोटे चृच्च और अगूरकी लताएँ फैली हुई हैं।

उद्यानके बीचसे एक रास्ता आ रहा था। मैंने उसपर आदिमयो-का एक भुड आते देखा। धोरे-धीरे आकर वह सीडीपर से नीचेकी और उतरने लगे। उस सारी जमातमे, सच कहूँ मैने क्षिफ दो ही आदिमयोकी ओर ध्यान किया। उनमेसे एक लम्बा-चौड़ा पुरुष था, जिसके शरीरपर सोनेकी कवच जगमग कर रही थी। उसके चेहरेपर बड़ी गम्भीरता और प्रमुताके चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। और दूसरी एक स्त्री थी, और यह स्त्री ही थी, जो जलूसके आगे चल रही थी।

उसके शरीरमे एक बदनसे खूब चिपका हुन्ना वस्त्र था, जिसमें सोने और जवाहिरातके काम थे। उसके कठके हार, उसकी कलाई के कगन, उसके मिण्यन्थके बाजू सभी नाना भॉतिके रहोंसे जिटत थे। उसके लम्बे-लम्बे चूँवरारे काले वाल गर्द नपरसे होकर पीठपर दूर तक लटक रहे थे। और शिर ग्राधे ललाट तक एक सुनहली रूमालसे बंधा हुन्ना था। ठीक ललाटके ऊपर रह्न-जिटत शिरवाला सप खड़ा था। जान पड़ता था ललाटको चारों ग्रोर त्रावेष्टित करके एक वह सप ही फण निकाले खड़ा है, बीचोंबीच एक बहुत भारी हीरा जड़ा हुन्ना था।

लेकिन सच कहा है—'तक्लुफसे वरी है, हुस्नेजाती। कबाये गुलको गुल बूटा कहाँ है।' उस सुन्दरीके ऋदितीय सौन्दर्यकी वृद्धि इन कृत्रिम श्राभूषणोंके हाथमे न थी, विलक्ष एक तरहसे वह ही उसके श्रनुपम शरीरपर स्थान पाकर श्रपने श्रापको कृतकृत्य समभ रहे थे। वह दृसरी रम्भा या शची मालूम होती थी। उसके देखने मात्रसे मै समभ गया, यही सेराफीयोकी महारानी फरऊन-वंशजा सेरिसिस् है।

## -94-

### सेनापति नोहरी

सीढ़ीके नीचे त्राकर मितनी-हपींकी महारानी सेरिसिसे उन तीनों मनुष्योके सामने दडवत् की, जिन्हे कि वह अपना इष्टदेव समभ रही थी। उस समय मै श्रीर मेरे साथी भी श्रपने दिलमे बड़ी श्रात्म-ग्लानि श्रनुभव कर रहे थे। हमारा दिल हमे लिजत कर रहा था-क्या यह युक्त है, कि तुम उनके देवतात्रों के साथ, उनके धर्म-विश्वास-के साथ घृणा प्रकाशित करो। यहिक मेरे लिये तो वह सरल सात्विक प्राचीन धर्म अपने धर्मके समान ग्रादरणीय था। ग्रपने स्वप्नमे जब मै सम्राट् त्तन खामनको त्रामन देवकी पूजा करते देखता था, ता मै क्या पास खडा-खड़ा अपने दिलमे हॅसता रहता था १---नहीं, मै उस पूजाको वड़ी श्रद्धा, बडे सीहार्द, बडे भक्तिपूर्ण हृदयसे देखना था। मेरे तीनो साथी भी, वैसे ही थे। यद्यपि लोभके वशीभृत थन-दासको चाहे इमसे न भी ग्लानि होती हो, किन्तु धीरेन्द्र ग्रीर चाट्-को तो यह मय वार्ते मुईकी भानि चुम रही थी, क्योकि हम इस वातके सवने भारी विरोधी हैं, किसी भी जानि या व्यक्तिके धर्मका मजाक उदाया जाय । किन्तु हम मजवृर् थं, हमे विचाके लोभने खींचकर वहाँ पहुँचा दिया, ग्रौर वहाँ जान बचाने ग्रौर ग्रपनी जिलामा पृर्ण करने की कोई दृमरी तदवीर न थी।

दं उन्नत् करके जन वह भद्रशीला महारानी खडी हुई, तो मैने देन्सा, अगका शरीर भयके मारे कॉप रहा था। एक यह ही मध्र श्रीर मध्यम स्वरमे उसने अपने परिजनोको थोडी देरके लिये वहाँसे हट जानेके लिये कहा। उस स्वर्ण-कवच-धारी पुरुषके अतिरिक्त सारे ही लोग वहाँसे थोड़ी दूर हट गये। तब रानीने अपने दोनो हाथोको जोड़े हुए मुक्तसे कहा—

'हमारे बाप-दादों पूज्य देवता श्रों के चरण-कमल क्या इस श्राकिंचन मितनी-हर्पी नगरीमे निवास करेंगे ?' जैसे उस सुन्दरीने बोलने के लिये श्रपने श्रोठ खोले, मुक्ते एक रहस्य मालूम हो पड़ा। वह एक ऐसी भापा बोल रही थी। जो मेरे लिये समक्तने श्रीर बोलने दोनोंमे श्रासान थी, श्रीर उसका उच्चारण भी मेरे श्रनुमानके बिल्कुल मुताबिक निकला। यह बिल्कुल सम्भव है, वह स्वय थेबीय सम्राटोकी वशपरासे थी। मैने उस समय यवन ऐतिहासिक हेरोदोतुस्की बात याद की, जिसने लिखा है, मरुभूमि-निवासी मिश्रियों के वंशसे हैं। शायद यही वह मिश्री जाति होगी, जो लिन्या के पेट तकमे ग्रुस श्राई है।

फिर मैने उसके प्रश्नका उत्तर दिया, जहाँ तक मुक्ते मालूम है, पूज्य देव लोग राके मन्दिरमे रहना चाहते हैं।

महारानी—'तो सचमुच मेरा वड़ा भारी सौभाग्य है ? तथापि मै भयभीत हूं।'

मै—'महारानी, डरो मत। देवलोग तुम्हारे मङ्गलके लिये पधारे है।'

उसने शिर भुकाया, श्रीर मैं समभता हूँ, वहाँ से लौटने ही वाली थी, कि उसी समय वह लम्बा-चौड़ा पुरुप श्रागे बढकर धमकाते हुए-की भॉति मुभसे पूळा—

'श्रौर तुम कौन हो १'

मैने, ऋच्छी तरह समक्त लिया, यहाँ जरा भी निर्वलता दिखाना वड़ा हानिकारक होगा। मैने बडी शान्तिके साथ उत्तर दिया—

'पुजारी, जैसा कि देखने हीसे तुम्हे मालूम होगा।' उसने नाक-भौं कुंचित करके पूछा—'तुम्हारा नाम ?' मै—'थोध्मस्।'
पुरुष—'श्रोः! बड़ा भारी नाम! श्रौर कहाँ से श्राये !'
मै—'मरुभूमिके पाससे देवताश्रोंकी सेवाके लिये बुलाया गया हूं !'
पुरुप—'मरुभूमिके उस पार क्या है !'

मै—'मरुभू मिमें सितकी हुक् मत है, जो कि वाल्का स्वामी है, श्रीर वहाँ ने फ्थेस रोता है, क्यों कि उसका हृदय रिक्त है। श्रीर मरुभूमिके उस पार तुक्तसे भी बड़े-बड़े मनुष्य निवास करते हैं, चाहे तू भले ही भारी योद्धा श्रीर वीर होगा।' वह मनुष्य नास्तिक मालूम होता था।

हाथसे चुप होनेका इशारा करती हुई महारानीने कहा -

'शान्त, शान्त नोहरी, तुम्हारा दिमाग हमेशा गर्म रहता है, विना सोचे-समभे वोल देते हो। यह पुरुष जो देवता श्रोंके साथ श्राया है, तुमसे कही होशियार है; तुम एक उजड्ड सैनिकके सिवाय श्रौर क्या हो।'

यह सुनते के साथ वह मनुष्य श्रपनी तलवारकी मूंठपर हाय धर-कर बड़े जोशमें चिल्ला उठा—

'यदि श्रापके ऊपर श्राफत श्रावे, तो महारानी, श्रपने सेनापितकों दोष न देना। चाहे यह सच्चे देवता हों या फूठे, मैं न इन्हें जानता हूं, श्रोर न इनकों रत्ती भर पर्वाह करता हूं, क्योंकि नोहरी किसी देवी-देवताकी प्रार्थना पूजामें श्रपनेको नहीं फॅसाता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही श्रापको कहना चाहता हूँ, महारानी, बहुत श्रच्छा होगा, यदि उन्हें जहाँ ते श्राये हैं वहाँ मेज दिया जाय, क्योंकि कभी नहीं सुननेमें श्राया, कि देवता लोग पृथ्वीपर श्राकर चलते-फरते हैं।'

मैंने उसी नमय समभ लिया, जब तक हम यहाँ हैं, यही श्रादमी हमारे लिये सबसे खतरनाक है। महारानी श्रोर प्रधान पुरोहित श्रामनो ने लेकर माधारण मनुष्यों तकमें सिर्फ यही एक पुरुष है, जो किमी बातको भी बिना तर्क श्रौर प्रमाणकी कसौटीपर कसे नहीं मान सकता।

कप्तान धीरेन्द्रने वह सभी वार्ते सुनी, जो मेरे और उसके बीचमे हो रही थी। यद्यपि वह हमारी वार्त्तालापका एक शब्द भी न समभ सकते थे, किन्तु नोहरीके चेहरे, उसकी गतिविधि, उसका स्वर, वतला रहा था, कि कोई असाधारण, कोई कोषकी बात हो रही है। कैसे भी हो, उन्होंने, उस समय एक बड़े साहस का काम किया, और सफलता भी उसमे आशासे अधिक हुई।

जब हम अभी बात कर ही रहे थे, उसी समय नाव सीढेके पास गई, और कप्तान धीरेन्द्र नावसे उतरकर नोहरीकी ओर अप्रसर हुए।

रानी मारे भयके ऋहासोकी वगलमे ह्या छिपी। केवल पुजारी श्रीर दासिया ही नहीं वबराकर पीछे, हटी, बल्कि सैनिक भी यमराज श्रनुविस्को श्रागे वढते देखकर पीछे हट गये।

नोहरी अपनी जगहपर खड़ा रहा। मैने देखा, यद्यपि उसने निर्भांक श्रोर साहसयुक्त रहनेकी बडी चेष्टा की, तो भी उसके चेहरेपर भयकी छाया पड़े बिना न रही। पास जाकर बड़े धीरेसे अनुबिस्ने अपने हाथको उठाकर उसके ठीक कलेजेके ऊपर वडी मुलायिमयतस रक्खा और, और इसके बाद फिर लौटकर नावपर चले आये।

इस सकेतका अर्थ सममता बिल्कुल आसान था। मैने देखा सारे ही आदमी हक्के-बक्केसे होकर नोहरीकी ओर देख रहे थे। सभीने समम लिया, नोहरीके घटे अब इने-गिने रह गये हैं। यद्यपि थोडी देर पहिले उसके शब्द और भाव बड़े जोश भरे थे, किन्तु अब वह भी जान पड़ता था कुछ सममते लगा, क्योंकि उसके चेहरेका रंग बदल गया था। उसने रानीकी ओर देखा और फिर घूमकर वडी पुर्तीसे सीडीपर चढ़ थोड़ी देरमे महलके द्वारसे होकर वह ऑखोंसे

त्रोभल हो गया। जब वह चला गया तो महारानीने मेरी त्रोर फिर-कर कहा—

'हमारे पूज्य देवता नास्तिक के श्राक्तंपको न ख्याल करें। नोहरी यद्यपि एक वीर श्रोर महान् सैनिक है, किन्तु श्रख्खड़ श्रादमी है। वह नर श्रमर किसीको भी नहीं डरता। मैं जानती हूँ होरस् स्वय कड़ी बातको नहीं सहन करता, श्रोर मृत्युके देवता श्रनुविस् तो श्रप-राधीको क्मा करना जानते ही नहीं। तो भी मेरे पूज्य-देव-चरणोंको उसके श्रपराधको क्मा करना चाहिये; क्योंकि सेरिसिस्का हृदय उन महान् देवताश्रोंके चरणोंमें है, जिन्होंने प्राचीन मिश्रपर शासन किया है।'

मैने रानीको अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी, और फिर ग्रह्मसोके साथ नावपर लौट आया। अय नाव वहाँ से रा-मन्दिरकी ओर चलाई गई। जिस समय हमारी नाव सीढीसे हटने लगी, महारानीने एक बार फिर जमीनपर पडकर दडवत् की, और उसे दंडवत् करते देख, सारे ही दास-दासी और सैनिक दण्डवत् करने लग पड़े।

सूर्य पश्चिमकी श्रोर हूव रहे थे। हमारी नाव शहरके वीचसे श्रागे यह रही थी। हमारे पासके घरो श्रीर प्रासादोंके शिखर सान्ध्य-रिकमा से रिज़त थे। इस स्थानपर मिक्स, थेविम, श्रीर साइस्के सभी सीन्दर्य एकत्रित हुए थे। यह पुरातन सम्यता—प्राचीन मिश्रमूमि थी, जहाँ उस संसार के उद्योग-धन्धे, शिल्पन्यवसाय, धर्म-कर्म श्राहार-च्यवहार, रीति-रस्म सभी जीवित थे; किन्तु एक दुस्तर मक्मूमि हारा यह श्राधुनिक सम्यता, श्राधुनिक श्रितिविकमित जातियोंसे उन्हें श्रलग कर दिया गया था।

यह एक विचित्र स्वान था। जिन समय नदीकी धारमे हम छागे यह रहे थे: उस समय हर वक्त मुक्ते टर लगा रहता था, कहीं मेग यह मनीहर स्वान यीच हीमें हट न जाय, छार फिर में नालन्दामें छापनी चारपाईपर पटा रह जाको। छाधुनिक जगत्में में किनना दूर था ? वाष्प, विद्युत, समाचार-पत्र, मुद्रित पुस्तक और हजारों ही अन्य आविष्कार हमसे बहुत दूर थे। मुक्ते अपनी जीण स्मृतिमें फिर शिवनाथकी छाया दिखलाई पड़ी। मुक्ते ख्याल हो गया, एक दिन उस पुरुषने भी मेरी ही भॉति इस हर्यको देखा होगा। उसने कभी इस हर्य को किसीसे न कहा, सिवाय इसके कही-कहींकी एकाध बात नोटके, न उसने कभी इसे लिखा; वह बडी निर्दयतासे मार डाला गया। हमने इतना साहस यदि न किया होता, तो उस पुरुपका सारा प्रयत्न यह अद्भुत आविष्कार व्यथे हो जाता। न जाने क्यों, हमें भी यह ख्याल होता था, कि अब हम जीवित यहाँसे लौटकर न जा सकेंगे। और यदि गये भी तो इस असम्भव बातको सत्य कहकर कौन लोगोंके सन्मुख रखनेका दुस्साहस करेगा ! ये ख्याल थे, जो मेरे दिमागमे उस समय बड़े जोरसे चक्कर लगा रहे थे। इसी समय हमारी नाव खड़ी हो गई। अव हमलोग शहरके पश्चिमी अन्तपर राके भव्यमन्दिरके सन्मुख थे।

# -98-

### रा-मन्दिर, प्सारोका लीट श्राना

निस्सन्देह राका मंदिर, जिसमे पहिले-पहल हम ठहरे, सारे शहरमें सबसे सुन्दर, स्वय रानी और सेनापितके महलोंसे भी वढ़कर था। नगरसे पिन्छम और एक पहाड़के ऊपर यह अद्भुत मिन्दर था। उसमे अनेक सुन्दर प्रकाड शिला-मूर्त्तियाँ बनी हुई थीं। यह मिन्दर पासकी एक खानसे निकले हुए सगखारा पत्थरों द्वारा बनाया गया था। उसका एक-एक पत्थर इतना भारी था, कि आश्चर्य होता है, विना मेशीनके इतने ऊपर आदिमयोने उसे पहुँचाया कैसे। सुके ख्याल होने लगा, कि कितना स्वम्, अम, समय इसके निर्माण करनेमें लगा होगा। वर्षों तक हजारों कारीगर इस काममें लगे रहे होगे, तव कहीं यह पूरा हुआ होगा। मिन्दरके द्वारपर अगल-बगलमें दो प्रकाड स्त्री

मुखाकृति सिंहकी मूर्त्तियाँ थीं। बीचके सभा-मण्डपके किनारेके स्तम्भ, बीस हाथसे कम मोटे, श्रौर सवा-सौ हाथोसे कम ऊँचे न होंगे। उसके शिल्प-सौन्दर्य, उसके रचना-चातुर्यके सन्मुख मेम्फिसका वह श्रद्भुत मन्दिर भी कुछ नहीं, जिसे सम्राट् श्रमसिस्ने बनवाया था।

वीचवाले सभा-मराडपके चारो तरफ, कितने ही छोटे-छोटे कमरे ये। उनमेसे एक मेरे साथियों के लिये दिया गया था। वहां फल-फूल, गन्ध-नीवेद्य सब चीजे देवतात्रों के उपभोगके लिये रक्खी हुई थी। मन्दिरके सारे ही पुजारी, जिनकी सख्या बहुत थी, तनमनसे होरस्, अनुविस् और थात ऐसे महान् देवतात्रों की सेवाके लिये तय्यार थे। कुछ दिनों तक हमलोग, जितनी आशा भी नहीं कर सकते थे, उतने आरामके साथ थे। अहासो स्वयं हमलोगों के आराम तकलीफ के वारेमें पूछते और आवश्यक सामग्री मेंगा देने के लिये तय्यार थे। महारानीका सन्देश भी प्रतिदिन आता रहता था। तथापि हम एक प्रकारसे जेलमें बन्दसे थे। खातकर मेरे मित्रों को जान पडता था, एकान्तवास कालकोठरीकी सजा दी गई है। उन लोगों को बराबर अपने कमरेमें रहना होता था, और बड़ी सावधानी से चहरा हटाकर खाना-पीना पड़ता था। यह निश्चय ही था, कि यह अवस्था बहुत दिन तक नहीं रह सकती। बनदासको बराबर फिकर पड़ी थी, कि कब सेराफिसकी कबमें बुसा जाय, और सारा खजाना हाथमें आवे।

श्रन्तमें श्रह्मसीसे कहा गया श्रीर उन्होंने हमें समाधिवाले घरमें ले चलना स्वीकर किया । एक दिन तीसरे पहरको वह हमें तह-खानेकी श्रीर ले चले । सूर्यमन्दिरके पीछेकी श्रीर कई सीटियोंके उतरनेके बाद हम एक दालानमें श्राये । उससे श्रागे, फिर हम एक छोटे कमरेमें गये । वह मशालकी रोशनीसे प्रकाशित हो रहा था । उसके सामनेकी श्रीर एक यहा दर्वाजा था, जिसकी टोनों तरफ दो पुजारी नंगी तलवार लिये खड़े थे । श्रद्धसोने हमें बतलाया, कि यहाँ

'दो पुजारी बराबर रात-दिन पहरेपर सदासे रहते आये हैं। उसी समय मुफे गोबरेला-बीजककी बात याद आई---

'सेराफिस्की समाधिके रत्तक हमेशा बने रहेंगे, श्रौर जागरूक रहेगे।'

दवीं जेकी दाहिनी स्रोर मितनी-हपीं के नगर देवता स्व राकी मूर्ति थी। यहाँ इसके लिखनेकी कोई स्रवश्यकता नहीं प्रतीत होती, कि प्राचीन मिश्रमे स्व के कितने रूपोमे पूजा होनी थी। स्रपने सारे ही स्रन्वेषण्के समयमे मैंने ऐसी स्व मूर्ति न देखी थी, इसका नाम निश्चय रा-खोपरी होगा। राका स्व ध सिता या स्व स्व प्राचीत् जो ससारको प्रकाश देता तथा उत्पन्न करता है। खोपरी, पृथ्वीपर स्व को पैरोपर खड़ा था। उसके पंख फैले हुए थे, स्वौर स्व गले दोनों पैर शिरके ऊरर सीघे खड़े थे। पैरोके बीचमे एक गोल-सा स्व विम्व था। गोवरैलेके चरणों के नीचे एक स्वादमीकी मूर्ति थी जो घुटनोके बल बैठकर स्वपने शिरको मूर्ति करणमे रक्खे हुए था, तथा बाये हाथको हथेली ऊपरकर स्वागे बढ़ाये मानो देवतासे कुछ याचना कर रहा था।

दर्वाजेकी बाईं स्त्रोर एक चित्रलिपिमे शिला-लेख था। उसके पासमे एक वृहत्काय सम्राट्या फरऊनकी मूर्ति थी। यह वही सम्राट् होगा, जिसने उस रहस्यका स्त्राविष्कार किया जिसे कि हम देखनेके लिये उत्सुक थे।

मैने शिलालेखको बड़े ध्यानपूर्वक देखा। मुक्ते ऐसा शिलालेख कभी देखनेको न मिला था। मैंने देखा—चित्रलिपिका प्रत्येक अत्तर एक चक्रपर बड़ी मुन्दरतासे लिखा और रंगा गया है। और यह चक्र अनवरत बड़े वेगसे अपनी जगहपर घूम रहा है।

मैंने श्रह्मसोसे उस विचित्र लेखका तालपे पूछा, क्योकि चित्र-लिपिका श्रच्छा श्रभ्यास रखनेपर भी मै उसे पढ़ नहीं सकता था। श्रह्मसोने सिर हिलाकर कहा—'यह ऐसा रहस्य है भाई, कि जिसे समाधिके पुजारी भी नहीं जान सकते। मै भी इसे नहीं जानता।'

मैंने स्पेदेव श्रौर शिलालेखके बीचके उस पतले द्वारकी श्रोर देखा। दर्वाजा बहुत ही मजबूत था। उसके मुँहपर कई मोटे-मोटे ठोस पीतलके छड़ लगे थे, जो कि दर्वाजेके मोटे कुडोमेंसे श्रगल-वगलवाले मोटे पत्थरोवाले बाजुश्रोमे घुसे हुए थे।

मै-- 'तो फिर इसके भीतर जानेका रास्ता वन्द है ?'

त्रहासी—'हॉ विल्कुल वन्द, सिवाय इसके कि देवता लोग स्वयं इसके रहस्यको जानते हों।'

मै--'मैने इसे सुना है, कि इसके खोलनेके लिये एक गोबरेला-बीजक था।'

श्रह्मसो—'गोवरैला-वीजक, श्रप्रसोस ! उसकी चोरी हो गई। कुछ वर्ष पहिले एक विदेशी श्रादमी यहाँ श्राया था। वह रहते-रहते मन्दिरका बड़ा विश्वासपात्र बन गया, श्रीर फिर किसी तरह समाधिके श्रन्टर प्रविष्ट हो बीजकको उसने चुरा लिया।'

मैं—'तो यह समाधि अब सर्वदाके लिये बन्द है।'

श्रह्मसी—'हॉ, जन तक कि बीजक सेराफिम्की समाधिपर लीट नहीं श्राता । चोर यहाँ से बचकर भाग गया, यद्यपि सेनापति नोहरीने उसका पीछा मरुभूमि तक किया ।'

में-- 'इसके ग्रदर है क्या !'

श्रक्षसो—'सेराफिस्की मम्मी श्रौर प्राचीन यविस्का सव धन।' में—'इस खजानेपर किमका श्रिधकार है !'

श्रामसो—'सेराफिस्के शवका इसपर श्रधिकार है। यद्यपि में श्रापसे रहस्य कहता है, नोहरी इसपर श्रधिकार करनेका लोम करता है। वह ऐसा श्रादमी है, जो न देवताश्रोंको इरता है, श्रीर न श्रपने नाप-दादाकी श्रात्माकी ही पर्वाह करता है। जिस ममय वह नोर बीजक तुरा ले गया, उस समय नोहरीने श्रपनी तलवारकी मृठपर हाथ रख़कर शपथ खाई थी, क्योंकि वह श्रोसिरिस् या श्रमेनके नामपर शपथ नहीं करता। उसने कसम खाई, कि मै बीजकको फिर मितनी-हपीं लौटाकर लाऊँगा। श्रौर श्राज कितने ही वर्ष बीत गये। उसने एक श्रादमीको मेजा वह जादूगर कहा जाता है। उसकी बुद्धि साधारण मनुष्योंसे बहुत श्रिधक है। उस मनुष्यका नाम प्सारो है, किन्तु कितनी ही पूर्णमासियाँ बीत गई तो भी श्रभी तक वह न लौटा।

जिस समय मेरे कानमें दोनों श्रद्धर 'सा-रो पड़े, जान पड़ा किसीने मुक्ते बड़े जोरसे थप्पड़ मारा है। मुक्ते रामेश्वरकी बात याद श्रा गई। वह बात उसने शिवनाथसे नालन्दा सग्रहालयमें सुनी थी। बीजक रामेश्वरके हाथमें 'सारोसे खबरदार ' वाक्यके साथ दिया गया था। मुक्ते खुद श्रपना भय स्मरण हो श्राया। उस समय मैं सग्रहालयमें बीजकके साथ बैठा था, तो भी मेरा हृदय कॉप उठा था।

क्या प्सारो वही त्रादमी तो नहीं है, जिसने शिवनाथको उनके घरपर दानापुरमे मारा था ? क्या यह वही त्रादमी था, जिसकी ख्याति जादूगरके तौरपर है, त्रौर जिसने फर्शपर दूध छिड़ककर जम्बुकमुख श्रनुविस् देवताका चित्र खींचा था ? त्र्रव मेरा भय त्रौर भी त्राधिक हो उठा । मुक्ते उन दोनो त्रादमियोंका स्मरण हो त्राया, जिन्होने हमारा पीछा स्वेज तक किया था । मेरा कलेजा बड़े जोरसे धड़कने लगा । मैने फिर त्राह्मसोसे पूछा—

'यह प्सारो, किस सूरतका श्रादमी है ?'

श्रह्मसो—'मुक्ते उसे देखे बहुत दिन हो गये, किन्तु प्सारोका चेहरा ऐसा नहीं है, जिसे भूला जा सके। वह एक बूढा श्रादमी है, वह उससे कहीं श्रधिक बूढा, जितना कि देखनेमें मालूम होता है। उसके शिरपर एक भी बाल नहीं है।'

उत्सुकताके मारे मैं अपने आपको सयम न कर सका और ग्रह्मसो से बोल उठा—'क्या उसके चेहरेपर कोई लकीर है ?' श्रह्मसोने घवड़ाकर मेरी श्रोर देखा श्रौर तव शिर हिलाकर कहा— 'नही, कोई लकीर नहीं हैं।'

मैने समभा, मैं गलतीपर था। अन मेरा भय दूर हो गया। मुके इसकी कुछ भी खबर न थी, कि आफत विल्कुल सरपर मौजूद है। जैसे ही हम ऊपर अपने कमरेमें आये, मुके नोहरीका सन्देश मिला,— मुक्ते तुरन्त नदीके उस पार राज-आसादके विल्कुल सामने नोहरीके महल पर जाना चाहिये।

नोहरीने मुक्ते ले श्रानेके लिये खुद श्रपनी नाव भेजी थी। दम मिनटके भीतर ही मैंने श्रपने श्रापको सेनापितके सन्मुख पाया। हम, दोनों एक छोटे कमरेमें थे। ऊपर चंदवा लगा था, श्रोर पीछेकी श्रोर एक पर्दा पड़ा था। नोहरीने इस समय श्रपनी सुनहरी कवच उतार दी थी। वह एक श्रत्यन्त बारीक श्रोर स्वच्छ मलमल का चोगा पहिने हुए था। वह उस समय एक सुन्दर पलंगनर लेटा हुश्रा था। उसके सन्मुख एक छोटी चौकीपर एक सुराहीमें सेराफीय शराव रक्खी हुई थी। जब मैं भीतर गया, तो न उसने मुक्ते प्रणाम किया श्रोर न उठा ही। बड़ी वेपर्वाहीके साथ उसने हाथसे एक कुर्सीकी श्रोर बैटनेका इशारा किया। किंतु जब तब भी मैं खड़ा ही रहा तो, उसने रुख़े स्वर में कहा—

'जैसी तुम्हारी इच्छा, यद्यपि यह युक्त नहीं, कि देवतात्रों के पुजारी, मनुष्योंके नेताके सामने "।'

मैं ग्रन्छी प्रकार देख रहा था, कि उस नमय उसके मुखपर एक व्यङ्ग-पूर्ण हॅसी थी।

मै-'पुरोहितके लिये निराभिमान होना ही अच्छा है।'

नोहरी—'यह हो नकता है, किन्तु हैनिकको वैसा होना ठीक नहीं। श्रञ्झा तो, क्या तुम्हें मेरी शक्तिका शान है ?'

मे—'में जानता हूँ, कि तुम महारानीकी सेनाके श्रध्यत् इस भूमिमें सबने श्रधिक शक्तिशाली पुरुष हो।' नोहरी—'क्या तुम समभते हो, कि रानी मेरा विरोध कर सकती है !'

मै—'जब देवता राज-प्रासादके सामने पहुँचे, तो मैंने देखा, बलवान् नोहरी महारानीकी दृष्टिमे प्रतिष्ठा नहीं रखता।'

उसने हॅसकर कहा—'रानी मुक्तसे डरती है, लेकिन उस समय प्राचीन मिश्री देवताश्रोंका भय उसपर श्रिधक था। वह श्रपनी मूखतापर स्वयं पछतायेगी। श्रनुविस्ने मुक्ते छुत्रा, लेकिन देखो श्रव भी मैं जीता हूं।'

मैं--- 'ग्रौर ग्रब भी तुम मर सकते हो।'

मैंने चाहा कि उसके पेटकी सभी बाते बाहर निकाल लूँ। यद्यपि मैं यह समभ रहा था, कि अब मैं खतरेकी ओर बढ रहा हूँ।

नोहरी--'हे योथ्मस्, मै एक सीधा-सादा आदमी हूँ, श्रौर तुम से भी मै सीधा-सादा उत्तर चाहता हूँ। मै एक सिपाही हूँ, श्रौर तुम्हे मालूम है, कि सिपाहीका काम सीधा-सादा होता है।'

मैं--- 'श्रौर मै भी सीधी-सादी ही बात चाहता हूं।'

नोहरी—'यह सचमुच बिल्कुल ठीक है। अञ्छा यह तो बताओ तुम्हें सेराफिसके बीजकके विषयमें कुछ मालूम है !'

सौभाग्यसे मेरा चमड़ा रॅगा हुन्ना था, त्र्रन्यथा यह मेरे सफेद पड़ गये शरीरको त्र्रवश्य देख लेता।

मैं—'मैं जानता हूं, कि कितने ही वर्ष बीत गये, जब कि वह समाधिसे चोरी चला गया। मैं यह भी जानता हूं, वही समाधिके खोलनेकी कुंजी था।'

नोहरी—'तुम्हे बहुत मालूम है, किन्तु तुम्हें यह खतर कैसे मिली ?' मैं—'त्रह्मसोसे।'

नोहरी—'तो सचमुच बूढा पुजारी मारी वेवकूफ है। अहासो देव-वाश्रोंकी कथाको कंठस्य कर सकता है, किन्तु मनुष्यका हृदय जानना उसके लिये असम्भव है। लेकिन नोहरी किसी दूसरे ही सॉचेमें ढाला हुत्रा है। मैने सुना है, होरस् त्रोसिरिस् देव त्रौर इसिस् देवीका पुत्र है, त्रौर त्रमुविस् रोनेवाली नेप्येस्का। यही वह देवता हैं न जो पालत भेड़ के वच्चेकी भॉति पीछे-पीछे चलते हैं। मैं तो वड़ा प्रसन्न हूँ, त्राच्छा हुत्रा जो मैने उनकी प्रार्थनामे त्रपने समयको व्यर्थन गॅवाया। मै देवताकी परीचा भी वैसे ही करता हूं जैसे मनुष्यकी। त्रौर त्राव थोथ्मस्, मै इस वक्त नुम्हारी प्ररीचा करने जा रहा हूँ।

यह कहकर वह उठ खड़ा हो गया, श्रौर जल्दीसे उसने सामने वाला पदी हटा दिया। पदी हटनेके साथ ही जो कुछ मैने देखा, उससे मेरे शरीरका खून तक स्ख गया, कलेजा मुँहको चला श्राया। मैने श्रपनेको सम्माल रखनेकी बहुत कोशिश की। मेरी श्रान्तरिक श्रवस्था वड़ी भयानक थी। यह वही श्रादमी था जिसे मैने पहिले देखा था।

नोहरीने ऊँचे स्वरसे कहा—'प्सारो, इस नामधारी पुजारीको श्रन्छी तरह देखो तो, यह कौन हैं!'

मेरे पास अय इतनी हिम्मत न रह गई थी कि उस आदमीके मुँहकी ओर देखता। पहिले ही नजरमें में उसे पहिचान गया था। दुयला-पतला शरीर, गंजा शिर, मुर्रियॉ पड़ा चेहरा, करूर चमकीली आदे ! यह वही आदमी था, जिसे मैंने और धीरेन्द्रने 'कमल'पर देखा था। इसीने बीजक चुराया था और अन्तमें चाड् ने उसे भी स्वेजकी पातालपुरीमे ख़्व छुकाया। प्रायः निश्चय-सा ही है, कि इसीने शिय-नाथकी हत्या की।

### -919-

### महारानीसे वार्त्तालाप

वृढेने मेरे चेहरेकी श्रोर खुब घ्यान लगाकर देखा। उनकी नजर, जान पड़ना था, मुक्ते श्रारपार छेट रही थी। मैने उनके कन्येकी श्रोर देखा। उनो समय मेरी नज़र एक दूनरे जवानके ऊपर पड़ी। वह उसके पिछेकी श्रोर या, श्रीर उसे भी मैंने 'कमल'पर देखा था। नोहरीने मेरे कन्धेपर हाथ रक्खा। उस समय उस पुरुषकी शारीरिक शक्तिको जान सका। यद्यपि उसकी चारो ऋँगुलियाँ ही मेरे कन्धे पर थी, किन्तु जान पड़ता था, मेरा कन्धा फट जायेगा, या मै गिर जाऊँगा।

नोहरी—'ठोक कहो प्सारो, तुम इस आदमीको जानते हो ? क्या तुमने इसे उस अद्भुत देशमें, जो मरुभूमिके उस पार है, कभी देखा ?'

मुभे जान पड़ां, कठवरेमे वन्द खूनी श्रासामी हूं, श्रौर ज्र्रोकी राय सुननेकी प्रतीचा कर रहा हूं।

प्सारोने शिर हिलाते हुए कहा-'मै इसे नही जानता।'

मेरे हृदयने उस समय महाशय चाङ् को, उनकी चतुरताके लिये अनेक धन्यवाद दिया। उन्होंने ही मेरे चमड़ेको रगा था, मेरी दाढ़ी, मूँछ, श्रीर शिरको साफ कर दिया था, श्रीर इस प्रकार मैं एक दूसरा ही श्रादमी हो गया था।

नोहरी अपने हृदयके निराशाजनक भावको छिपा न सका। वह कमरेमे इधरसे उधर घूमने लगा। उसके नथने फूल गये थे। वह अपने दाहिनें हाथ की मुक्कीको, बाये हाथकी हथेलीपर ठोक रहा था। मैने उस समय उसे पिंजड़ेमें वन्द किये गये नये सिंहको भॉति देखा।

नोहरी एक वार फिर चुपचाप श्रद्धिनमीलित नेत्र, दोनों हाथोंको एक दूसरेके ऊपर कमरके सामने लटकाये प्सारोसे बोला।

'श्रच्छी तरह देखो। मुक्ते विश्वास है, तुमने ऐसी-ऐसी श्रद्धुत-श्रद्धुत वस्तुये उस विचित्र देशमे देखो हैं, जिन्हें इस देशके किसी श्रादमीने न देखा, श्रीर न कोई उनपर विश्वास ही कर सकता है। तुमने वहाँ बहुतसे विचित्र श्राविष्कार देखे। तुमने वहाँ रहकर एक ऐसी श्रद्धुत भाषा सीख ली, जिसे यहाँ कोई नही समक्त सकता। तुमने कहा, कि बीजक तुमसे किसी समुद्र तटके शहरपर खोरी चला गया। वह चोर किस तरहका था?' प्सारो—'मुक्ते नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त ग्रेंधरा था। वहाँ मैने दो त्रादमी देखे थे, जो कि बीजक को लेकर चले थे। उनमेंसे एक बूढा था। उसकी दाढ़ी सफेद्र थी, त्रीर वह कदापि बीजकको लौटा लानेकी हिम्मत न कर सकता था।'

नोहरी-- 'ऋौर दूसरा ?'

प्यारो—'यह वह आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि वह वड़ा लम्बा श्रीर पतला-सा आदमी था। उसकी आखि शैतानकी-सी थीं।

श्रव जाकर एक वार मेरे जान मे जान श्राई । मैंने समका कि मेरा नया जन्म हुन्ना । मैंने उस वक्त सोचा कि यदि इस समय मैं हिम्मत नहीं करता, तो मेरा श्रीर मेरे साथियोका भी श्रमङ्गल हुन्ना धरा है । मैंने श्रव जरा नोहरीपर रोव गाँठना चाहा, श्रीर कड़क़ती श्रावाजमें कहा—

'क्यों नोहरी, इस देशकी महारानीने हमारा स्वागत किया। तुम्हारे कहने के मान लेनेपर भी वह तुमसे बड़ी है। जबसे हमलोग यहाँ हैं, हमने किसीको कुछ भी कछ न दिया। हम जिस दिन यहाँ श्राये उसी दिन महारानीसे कह दिया गया था, कि हम यहाँ शान्ति श्रीर मङ्गलके लिये श्राए हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कि किसके हुक्मसे तुमने सुके इस प्रकार अपमानित किया, श्रीर इस श्रादमीको मेरे ऊपर जज बनाया ?'

उसने एक जगली जानवरकी भाति कड्ककर मुभसे कहा— 'मेरे हुक्मसे।'

मै—'तो में इसके लिये स्वयं महारानीसे कहूँगा, कि मैं उनके राज्यमें अपमानित होनेके लिये नहीं आया।'

नोहरी—'रानी देवताओं ग्रीर भूतोंके किस्से, जादृ ग्रीर टोनेकी यातोंसे डर सकती है, स्त्रियोंके लिये यह स्वाभाविक है। किन्तु यह बातें एक मिपाहीके सम्मुख कोई मूल्य नहीं रखतीं।'

में—'में महारानीके पास जाता हूँ।'

यह कहकर में लौट पड़ा। जैसे ही में दर्वाजेपर पहुँचा किवाड़ खोल दिये गये। अभी दो कदम भी आगे न बढ़ा था, कि शिरसे पैर तक अस्त्र-शस्त्र से सुसजित बीस सैनिकोंने मेरा रास्ता रोक लिया।

मै सेनापतिकी त्रोर मुँह करके बोला-

'इन्हे हुक्म दो, कि मुक्ते ऋागे बढने दे।'

वह मुक्ते देखकर मुस्कुरा उठा, श्रौर मैने उसकी मुस्कुराहटमें मेड़िये-की-सी धूर्तता देखी।

नोहरी—'देख रहे हो न, मैने यहाँ जाल बिछा रक्खा था। इस बार तुम बचकर निकल गये। किन्तु दूसरी बार जालसे न निकल सकोगे, ऋौर थोथमस्, तुम्हारे साथ गीदड, इबिस् ऋौर बाज भी फॅस जायंगे।'

उसने सैनिकोंको रास्ता छोड़ देनेके लिये कहा। तब मै वहाँसे निकलकर बाहर आया। उस समय मेरा कलेजा बड़े जोरसे घड़क रहा था। मैं समम रहा था, कि बड़े भाग्यसे इस बार बचा। मेरे लिये यह अवस्था और भी भयंकर थी, क्योंकि मैने यह पहिले ही कह दिया है, कि मुक्तमे हिम्मत बहुत कम है।

मै जाकर नावपर सवार हो गया, श्रौर दासोंसे बोला, कि नावको महारानीके महलकी श्रोर ले चलो। मैने समक लिया कि इस बातको यों ही छोड़ देना श्रच्छा न होगा। नोहरीने श्रपनी शत्रुताको स्पष्ट उद्घोषित कर दिया।

महलमे मेरा स्वागत भिन्न ही प्रकारसे हुआ। जैसे ही मैं महलके बाहरी द्वारपर पहुँचा, प्रतिहारीने एक हाथको ऊपर उठाकर सलाम किया। फिर उसने मुक्तसे आनेका कारण पूछा। मैंने उसे बताया कि महारानीसे मिलना है।

वह मुक्ते उद्यानके विस्तृत पथसे एक सीढ़ीके पास ले गया। वह अत्यन्त सुन्दर सगममेरकी थी। उसके द्वारा मै राजसिंहासनके भवनमें 'पहुँचा। वहाँ फव्वारा चल रहा था, और नीचेके जल-कुंडमें कमल श्रोर मछ्लियाँ थी। कुडके पास ही एक कालीन विछा हुश्रा था, जिस पर श्रपनी सहेलियोंके साथ रानी लेटी हुई थी। वह एक लम्बे पुत्राल से मछ्लियोंको मार रही थी, सचमुच वह थी भी श्रमी बालिका।

मेरे सामने त्राते ही वह खड़ी हो गई त्रीर उसने त्रादरसे मुके प्रणाम किया, फिर मुकसे पूछा—'क्या देवतात्रोनं कुछ पैगाम भेजा है।'

मैंने उससे कहा—'देवता श्रोने महारानी को श्राशी विद मेजा है। जिस समय मैं यह शब्द बोल रहा था, मेरी श्रन्तरात्मा घोर विद्रोह करने पर उतारू हो रही थी। वह तरुणी सीधी, निर्दोप श्रीर भली थी; उसके सन्मुख में अपने को अपराधी समसता था, क्यों कि मैं जान रहा था, कि मैं उसे घोला दे रहा हूँ। मेरे हृदयमें उसके प्रति वड़ी करुणा श्राती थी, क्यों कि वह चहुत भली मधुर थी। श्रीर प्राचीन सम्यता जितनी कुछ सुख-सामग्री प्रदान कर सकती थी उसकी स्वामिनी होने पर वह इतनी भोली-भाली थी। सेरिसिस् श्रच्छी शिक्तिता थी। श्रक्तसोने मुक्तसे बतलाया था, कि वह देशके पंडितों श्रीर राजुकों से घटों वार्त्तालाप करती रहती है। यदि उसे थोडा-सा श्राधुनिक संसारका भी ज्ञान हो जाता, तो इसमें सन्देह नहीं, यह एक विस्मृति राज्यकी रानी, इस विस्मृत नगरीपर बड़ी श्रच्छी तरह शामन कर सकती थी, क्यों कि उसकी प्रकृति बहुत मधुर, व्यवहार बहुत उत्तम श्रीर हृदय बहुत उदार था।

मैंने इससे अपने आपको और भी आधिक घृणास्पट समका, कि ऐसे अच्छे व्यक्तिके साथ उसकी सरलता और विश्वासका नाजायज फायटा उटाकर में उसे ही ठमना चाहना हूँ। उस समय सेनापितक सन्मुख खड़ा हुआ मैं समक्त रहा या, कि मेरे और मेरे मित्रोंके प्राण कचे धामेपर लटक रहे हैं। यदि जरा भी पम डिगा, यदि एक चातमें भी चृक हुई, यस हम सबके सब खतम हैं। सिर्फ उसके हुक्म देनेकी देरी है, श्रीर हमारे शिर गर्दनसे श्रलग घरे रक्खे हैं। उसके हृदयमें दया या प्रतिष्ठाका कुछ भी ख्याल नहीं है।

इस प्रकारके मनुष्यके हाथसे किसी प्रकारसे भी बचनेका प्रबन्ध करना चम्य है। इस देशमें वह इतना शक्तिशाली है, कि केवल चाल हीसे हम अपनेको उसके पंजेसे बचा सकते हैं। मै इसे छिपाना नहीं चाहता कि मुक्ते उससे पहिले हीसे डर पैदा हो गया था। उसी तरह जैसे एक पचीको बिल्ली या घासमे छिपे सपसे।

किन्तु जब-जब मै रानीके सन्मुख त्राता था, तो मुक्ते मालूम होता था, कि यह मै त्रीर मेरे साथी हैं, जो दण्डनीय हैं। मेरे दिलमे कभी-कभी यह बात इतनी चुभती थी, कि दिलमें त्राता था, क्यों न उससे दिल खोलकर सारा रहस्य कह दूं। किन्तु मैने यह त्र्रच्छी तरह समक्त लिया, कि ऐसा करना भारी मूखता होगी। यदि सेरिसिस् स्वयं भी हमे बचाना चाहती, तो भी वह उस समय उसकी प्रजा हमारी जान न छोडती, क्योंकि हमने उनके देवतात्र्रोका स्वाग भरकर उन्हे उल्लू बनाया था। नगरमे तीनो महान् देवतात्र्रोका -सहवासी त्रीर सेवक होने का ख्याल छोड देनेपर भी महारानी मुक्ते त्राधिक प्रसन्न मालूम होती थी।

में पूरा बूटा उसके दादाकी उम्रका था, श्रीर यदि जवान भी होता तो भी मेरी सूरतमे कोई श्राकषण न था, जिसके लिये में उसके प्रेंमका श्राममान कर सकता । किन्तु था प्रेम, चाहे उस प्रेमको सात्विक कहिये, या वात्सल्यपूर्ण था श्रादरपूर्ण । इस समय मेरा हाथ पकड़े वह सग-मर्मरकी सीढीसे उतरकर प्रासादोद्यान में ले गई । वह सायकालकी शीतलताम सहस्रो फूलोकी सुगन्धसे श्रामोदित हो रहा था । जिस समय हम उस मध्यवर्ती पथसे श्रागे बढ़ रहे थे, जिसके बगलमे प्राचीन मिश्री देव-देवियोंकी मृत्तियाँ रक्खी थीं, तो उसने मेरे मुखपर दृष्ट डाली, श्रीर फिर कहा—

'बतात्रो, थोथ्मस्, त्राप घवराये हुएसे जान पड़ते हैं !'

मैं—'हॉ ठीक, महारानी।' • उसने वड़ी गम्भीरतायुक्त उत्सुकताके साथ पूछाः— 'श्रापने सजीव देवताश्रोंको श्रापक तो नहीं किया !'

मै—'मैने किसीको भी अप्रसन्न करनेका कोई काम न किया, तो भी नोहरीने मेरी शत्रुतापर कमर कस ली; और मै यहाँ, महारानी, ऐसे भयंकर और दुष्ट आदमीसे बचनेके लिये आया हूँ।'

उसने त्रातुरतासे त्रपने हाथोंको मला, श्रीर त्रपने त्रोठोंको चवाते हुए कहा—

'नोहरी बड़ा बलवान् है।'

श्रीर तब उसके मुखपर रक्त उछल श्राया, उसने श्रपने दाहिने पैरको भूमिपर पटका। जिस समय वह इन कोधपूर्ण शब्दोंको कह रही थी, उस समय उसमें श्रधिक लड़कपन जान फ्ड़ रहा था। उसने जोरसे कहा—

'क्या मै महारानी नहीं हूं ? क्या मैं इस देशपर—पर्वतोंसे मर-भूमि तक—शासन नहीं करती ? क्या मै बेवीय सम्राटोंके वंशसे साज्ञात् उत्पन्न नहीं हूं ? इस भूमिमें मेरा शब्द कानून है; यहाँ कोई नहीं जो मेरी त्राजाका उल्लंघन कर सके: तथापि सेनापित नोहरी मेरी बात नहीं मानता।'

में—'ग्रौर तुम भी उससे डरती हो ?'

महारानी—'मैं उसे डरती नहीं, वह मेरी बात काट देता है। मैं ऋससोके पाससे सलाह और सहायता मॉगती हूँ; किन्तु वह भी इस आदमीसे भय खाता और कॉपता है।'

फिर उसने मेरी श्रोर बड़े करुणापूर्ण दृष्टिमे देखा। उसने श्रपने दोनो हाथोंको उस समय श्रागे फेला दिया या। सूर्यकी श्रान्तिम किरण उसके हारके रलोपर पड़कर, इन्द्रधनुपके सारे ही रंगको प्रतिफलित कर रही थी। जिस समय उसने श्रपने हाथोंको नीचेसे ऊपर किया तो उसके कंक्णों श्रीर श्रंगदोंका मधुर निक्वाण नातिदूर उटती संगीत- ध्वनिसे मिलकर और भी मनोहर मालूम हो रहा था। जब कभी मेरे दिलमें मुक्ते वह ख्याल आता है, तो मै स्वप्नावस्थाका अनुभव किये विना नहीं रह सकता। वह अद्भुत उद्यान, पुष्पोंका मत्त सौरम, समत्तल उद्यानपथ, अंजीर और सेवोके सुन्दर वृत्त, द्रात्तालताओं से आवेष्टित बड़ी-बड़ी प्राचीन मूर्तियाँ, मनुष्योकी आत्माओं के सिंहमुख मनुष्य मूर्तियाँ। और इस सबके मध्यमे वह नारीरल, वह अनुपम सुन्दरी, वह भुवन-मोहिनी कुमारी, जिसकी अल्प अवस्था, जिसकी सौन्दर्य राशि उस प्राचीन सम्यताके बीचमे और भी अद्भुत मालूम हो रही थी।

यह ससारके बीचमे एक नूतन संसार था। मैने उस समय इसे अनुभव किया, कि चाहे कितनी ही यब करके प्राचीन वस्तु श्रोको टिकट लगाकर, नम्बर देकर, सूची बनाकर, सुन्दर कतारोंमें उत्तम कॉचकी श्राल्मारियों श्रौर चबूतरोपर सजायां जाय, किन्तु उनमे उस जीवनकी फलक कहाँ श्रायेगी। फरऊनोंके प्रतापी वशमे उत्पन्न उस कन्याका जीवन कोई श्रौर ही चीज थी। उसका श्रपना एक भिन्न ही जीवन था। उसका श्रपना एक श्रव्या ही लड़नेके लिये संग्राम था। श्रौर जब मै उससे बात कर रहा था, तो मेरे हृदय मे भी श्रा रहा था, भाग्यने हमे यहाँ इसीलिये भेजा है कि उसके हक, उसके राज्य के लिये हम भी उसके सग्राममे भाग लें।

मेरी त्रात्माने मुक्ते मजबूर किया । मै जानता था, कि मै उसे घोखा दे रहा हूं । मैने उसी समय प्रण किया—जो मेरे सारे जीवनमे एक ही था—यदि उसपर त्रापित्तयोकी घटाये छाये, यदि वह खतरेसे घिर जाय, तो यद्यपि मेरी शक्ति विल्कुल नहीं के बराबर है, तो भी मै उसे सहायता देनेसे बाज न त्राक्रगा । शायद मेरा यह प्रण, कुछ भी कामका न होता यदि मुक्ते घोरेन्द्र और चाड् ऐसे चतुर, शक्ति-सम्पन्न मित्र न मिले होते ।

महारानी--'हे थोथ्मस्, त्राप चतुर हैं, त्राप देवतात्रोंके विश्वास-

पात्र हैं; निश्चय ग्राप मेरी सहायता कर सकते हैं। ग्रापकी प्रार्थनासे देवता स्वयं इसमे मेरे सहायक होगे।'

मैने उससे पूछा, कि किस प्रकारकी सहायता हमसे चाहती हो।

महारानी—'नोहरी मेरे राज्य श्रीर राज्य-मुकुटको लेना चाहता है। मैं इसे ज़ानती हूं। वह श्रत्यन्त बलशाली है ही, यदि वह मेरे विरुद्ध होगा, तो सेनाका श्रिषक भाग उसकी श्रीर होगा।'

मै- 'वह ऐसा न करेगा।'

महारानी—'मै खूव जानती हूँ, किसी दिन यह अवश्य होगा। अहासोको छोड़कर में और किसीपर विश्वास नहीं कर सकती। यदि युद्धका समय आया, तो मै किसीपर विश्वास नहीं कर सकती, अपने शरीर रक्तक सैनिकोंके सिवाय।

मैं—'वह राजभक्त वने रहेगे।'

उसने वड़े श्रभिमानके साथ कहा-'सब, एक-एक !'

मैंने उस समय देखा, कि उसके मुखमंडल पर एक प्रकाशकी किरण फूट निकली। उसपर रक्तकी लालिमा दौड गई; जिसने उनके सौन्दर्यको श्रीर भी यहा दिया।

मैं—'वह बड़े ही वलवान् श्रादमी हैं। जब में द्वारसे भीतर श्रा रहा था, तो मैंने उन्हें कवचधारी श्रस्त्रशस्त्रोंस सुसजित देग्वा है। श्रीर सैनिकोंसे उनकी पोशांक भिन्न है। उनके शिरपर गोल खोद (फौलादी टोपी) है, जिमपर रक्त इविस्के प्रोंका गुच्छा है।'

महारानी—'यह बड़े भारी योद्वा हैं। मेरे सारे राज्यसे जुनकर लिये गये हैं। दूसरे सैनिक उनके कन्धेसे भी किंचे न ठहरेंगे। उनमें एक भी ऐसा नहीं है, जो मेरे लिये अपने प्राणको न दे सकता हो।'

एक चग्ने लिये मैंने उसके सारे कथनपर विचार किया। श्रीर फिर पूछा—

'तो नोहरीके गुथमें क्या ग्राता है ?'

महारानी—'मै कहती हूँ, वह अधिकार चाहता है। वह तब तक शान्त न बैठेगा, जब तक कि मेरे सिंहासनपर न बैठ लेगा। इससे भी अधिक उसे धनका लोभ है। जो कुछ मै कह रही हूँ, इसमें एक शब्द भी बाहर न जाना चाहिये, मुक्ते गुप्त रीतिसे कहा गया है, कि नोहरी, जो देवताओं के कुछ भी नहीं सममता, सेराफिस्के कबको खोलना चाहता है।'

मैं—'क्या वह उस खजानेपर श्रपना श्रिधकार करना चाहता है ?'

महारानी—'वह करता, यदि कर सकता, किन्तु समाधिके द्वारको खोलनेमे वह असमर्थ है। यदि वह तहखानेमे भी जाय, तो भी वह शवको नहीं लूट सकता। किन्तु वह सूर्य देवताको अपमानित करेगा।'

मैं—'हॉ मैने समभा, श्रह्मसोने मुभसे कहा है,।कि वहाँ एक रहस्य है, जिसके बिना समाधिके श्रन्दर घुसना श्रसम्भव है।'

महारानी—'श्राप उस रहस्यको जानते होगे, श्रापके पास वह बीजक होगा।'

मै-- 'महारानी, क्या तुम्हे वह रहस्य मालूम है ?'

उसने शिर हिलाकर उत्तर दिया—'किसीको भी नहीं ।मालूम है। चाहे कितना भी हो, बीजकके बिना समाधिके भीतर नहीं जाया जा सकता। श्रौर वह खो गया उसकी चोरी हो गई। उसकी खोजमे एक श्रादमी प्सारो गया है, किन्तु वह कदापि न लौट सकेगा।'

में-- 'महारानी, वह लौट आया।'

जिस समय मेरे मुँहसे यह शब्द निकला, वह । घवडा उठी उसने वडी उद्दिग्नता प्रकट करते हुए कहा—

'सारो! लौट आया!!'

मै—'वह त्राज, मरुमूमिके उस पारके जादूवाले देशसे लौटकर त्रा गया है।'

तव उसने वड़े निराशापूर्ण लहजेमें कहा-

'तय मेरा सिंहासन डगमगाया; श्रव मेरा प्राण भी बचना कठिन है। क्योंकि वही श्रादमी नोहरीको उमाड़नेवाला है। नोहरीमे हिम्मत श्रीर शक्ति है, किन्तु प्सारोके पास सपैकी बुद्धि है।'

जिस समय वह बात कर रही थी, उसी समय मैने अपने पीछेसे कवच की खनखनाहट सुनी। मैने पीछे फिरकर देखा, तो स्वयं नोहरी आता दिखाई पड़ा। वह सिंहकी भॉ ति शिर सीधा किये आ रहा था। वह शिरसे पैर तक अपनी सुनहरी कवचसे ढॅका था, और यद्यपि मैं उस पुरुषसे डरता था, किन्तु उसकी वीरतापूर्ण चालकी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकता।

महारानीने धीरेसे कहा—'वह त्रा गया, त्रव त्राप जायं। किन्तु कल त्रवश्य मेरे पास त्रावें। त्रभी मुक्ते कुछ त्रापसे कहना है।'

उसने फिर प्रणाम किया, श्रीर मैं वहाँ से रवाना हुश्रा । जिस समय मैं नोहरीके पाससे गुजरा, तो मैंने उसकी तेज काली श्रॉखोंको श्रपनेपर पड़ती देखा।

### -95-

#### काली घटायें

उस रात, कतान धीरेन्द्र, धनदास, चाङ् श्रौर मैंने भिनसहरे तक वार्तालाप किया। हमे यहुत-सी बातोंपर विचार करना था। जिस प्रकार भी देखते थे, हमें श्रपनी स्थिति भयंकर जान पड़ती थी। नोहरी हमपर सन्देह करता था, यही हमारे लिये काफी खतरनाक था, किन्तु श्रय जब कि प्सारो भी मितनो-हर्पी लीट श्राया, तो इसमे सन्देह नहीं श्रय हमें श्रपना काल शिरपर नाचता दिखाई पड़ा।

सेराफियों में प्लारो पहले हीसे भारी लादूगर कहा जाता था। इम सारे देशमें वही एक श्रादमी था, जिसने श्राधुनिक संसारको देला था, उसने श्राधुनिक श्राविष्कारों, श्राधुनिक मन्यताके बड़े-यहे करिश्मोंको श्रच्छी तरह देखा-भाला था। मैने धनदाससे पूरा सन्देह प्रकट करते हुए कहा, कि वह यही श्रादमी था, जिसने तुम्हारे चचाको मारा, श्रीर प्सारोका श्रपराध श्रीर भी प्रमाणित हो गया, जब कि हत्या संवन्धी श्रीर भी कितनी ही वाते धनदासने बताई जो कि समाचार-पत्रोमें न श्राई थी।

यह मालूम हुन्रा, कि पुलिस जास्स, जो उस घटनाके सम्बन्धमें नीरी त्या करने के लिये नियुक्त हुन्रा था, उसने फर्शपर एक कागज काटनेका चाक् पाया, जिससे जान पड़ता था, कि हत्यासे पूर्व न्नापसने में घर-पकड़ भी हुई थी। मुक्ते यह बात निश्चय हो गई कि प्सारोके गाल परकी दाग, शिवनाथने ही दी थी, जब कि वह प्राण्य त्ताके लिये म्नानिस कश्मकश कर रहे थे। क्यों कि उससे पूर्व तो उसके चेंहरेपर कोई दाग न था, यह म्नासीने स्वय कहा था।

किन्तु इसके द्वारा हमारी स्थितिकी भीपणता जरा भी कम न हो सकती थी। यह स्पष्ट मालूम हो रहा था, कि प्सारोको उस प्रकार घोलेमे नहीं फाँसा जा सकता, जैसा कि उसके अन्य देशवासियोको। मैं तो उसी समय नगर छोड़नेपर तैयार था। मैंने आशासे भी अधिक जान लिया था, और अब जितनी ही यहाँ देर हो रही थी, उतना ही हमारा खतरा बढ़ रहा था। उस समय हमे यह उम्मीद न होती थी, कि हम इस आफतसे बचकर निकल सकेगे। यदि हम नगरको छोड़ भी देते, तो भी हमे देशसे निकलनेका कोई रास्ता न मालूम था, क्योंकि मरुभूमिके रास्तेसे लौटना तो भारी बेवकूफी होती। जिस समय मै अपने साथियोंसे इस बातपर वार्तालाप कर रहा था, मै बिल्कुल निराशावादी था। महाशय चाड आसन मारकर बैठे हुए थे, उनका चेहरा उनकी जॉघोपर पड़ा था। उन्होंने मेरे सारे भयको अपनी वातोसे भगा दिया।

चाड्-'ना-उम्मेद होनेकी आवश्यकता नहीं। प्रोफेसर, में आपकी इस वातको मानता हूं, कि मरुम्मिके रास्तेसे लौटना पागलपन

होगा। किन्तु त्रापकी यही खबर—कि प्सारी शहरमें लौट त्राया— मेरे लिये वड़ी त्राशामय मालूम होती है।'

मैं—'श्राशामय! क्यों जैसे ही वह हमारा पता पायेगा, नोहरीका कान गर्म करेगा और एक ही च्राणमें वह हमारे ऊपर वैसे ही कृद पड़ेगा, जैसे विल्ली चूहेपर!'

चाड्ने मुस्कुराते हुए कहा—'क्या तुम समभ रहे हो कि प्सारी मरु भूमिके रास्तेसे आया है ?'

मैं-- 'मुके नहीं मालूम।'

चाड्—'वैसा होना मै ग्रसम्भव समभता हूँ।'

मै- 'कैसे आपको यह विश्वास होता है !'

चाड्—'उसमें इसके लिये ताकत नहीं है। वह तुमसे अधिक चूढ़ा है। मैने स्वेजमे उस दिन उसके शरीरको अच्छी तरह देखा था, जब कि मैं बीजक लेने गया था।'

मै-'लेकिन यह सिर्फ कल्पना है।'

चाड्—'त्राप जैसा कहे, किन्तु इसके साथ ग्रौर भी। ग्रफ्रीकाके जंगलोंमें एक बीमारी होती है, जिसे मेनियकका जहर कहते हैं। इसका प्रभाव मनुष्यके ग्रोठपर सदाके लिये पड़ जाता है, ग्रौर ग्रोठ नीलापन लिये हुए स्याह हो जाता है। मैने इस चिह्नको प्सारोके ग्रोठपर देखा है।'

मैने ग्राश्चर्यसे कहा—'उस रातको क्या ग्रापने उसे स्वेजमें देखा!'

चाड्—'श्रपने नैटरीकी रोशनीमें मैंने उस।समय इसपर विशेष ध्यान न दिया था, किन्तु श्रव मुक्ते इमका स्मरण श्रा रहा है। मैरा मस्तिष्क एक तरहका गोदाम है, जिसमें सभी तरहकी चीजें इकट्टा की हुई हैं, जिन्हें कि याज वक्त में स्वयं नहीं जानता।श्रव मेरे तकको सुनो, इस देशके दक्तिण या उत्तरमें बड़े-बड़े जगल नहीं हैं, श्रोर नील श्रीर सोवातकी उपत्यकामें भी कोई नहीं है। प्सारो दक्षिण से मितनी-हवां नहीं त्रा सकता, क्योंकि इतना चक्कर काटनेके लिये उसके पास समय न था। तब जब उसकी शारीरिक निर्वलतापर भी विचारते हैं, तो साफ जान पड़ता है कि रेगिस्तानके रास्तेसे नहीं त्रा सकता । सिवाय दिल्ला-पूर्वकी त्रोरसे इस देशमे नहीं त्राया जा सकता है।'

में-- 'यह हो सकता है।'

चाड्—'यह साधारण समभकी वात है, जिस रास्तेसे प्सारो लौटा है, हम भी उसीसे यहाँसे वाहर निकल सकते हैं।'

मै—'तो जितना ही जल्दी, उतना ही श्रच्छा, क्योंकि जितने चण भी हमारे मन्दिरमें बीत रहे हैं, उतने ही हमारे खतरे भी बढ़ रहे हैं।'

कप्तान धीरेन्द्र—'तो श्रापका प्रस्ताव है, कि जैसे ही श्रवसर हाथ लगे वैसे ही, यहाँ से खाना हो जाना चाहिये।'

मै—'हॉ यही मेरी इच्छा है, किन्तु एक विचार और मेरे दिलमें श्राता है—रानीकी जिन्दगी खतरेमें है।'

इसपर धनदास पहिले-पहिल बोले । वह इतनी देर तक चुपचाप सुन रहे थे ।

धनदास-'हम यहाँ किसी रानीके प्राण वचानेके लिये नहीं श्राये हैं। इस नगरसे विदा होनेसे पहिले मैं कब्रमें घुसना चाहता हूँ।'

चाड्—'यह विल्कुल ऋसम्भव है। यदि हमं रहस्य मालूम भी हो, तव भी उन रक्तक पुजारियोंपर काबू पाना मुश्किल है।'

धीरेन्द्र—'यहाँ वल-प्रयोग करना अत्यन्त खतरनाक होगा। हमारे लिये सबसे अञ्छा यही तरीका है, कि सबके मित्र बनकर रहें। जहाँ हमने किसीको यहाँ अपना शत्रु बनाया, कि खतम हुए।'

घनदास लाल कोयलोंकी आगकी और देख रहे थे, जो कि टमारे सामने यल रही थी। उन्होंने मध्यम स्वरसे कहा—

भिरे चचाने एक महान् श्राविष्कार किया था। उन्होंने इस देश, रस सम्यता, श्रीर इन सभी दृश्यों—जिसे श्राप देख रहे हैं—का पता लगाया । उन्होंने ग्रपने पीछे सिर्फ वह नोट-बुके छोड़ी जिनकी एक-एक बात सत्य निकली । इसलिये इसमें जरा भी सन्देह नहीं, कि सेराफिस्के खजानेवाली उनकी प्रत्येक बात भी सत्य है, चाहे सुननेवालेको वह गप-सी मालूम हो । शायद समाधिमे प्रवेश करनेका प्रयत्न मूर्खतापूर्ण हो, किन्तु इस ग्रसख्य धनराशिको ग्रपने पीछे यहाँ छोड़कर भाग जाना तो, उससे भी बढ़कर भारी पागलपन होगा ।'

थोड़ी देर तक अब नीरवता छा गई और इस बीचमें हमने उस पुरुषके मुखकी और देखा। हमें मालूम हो रहा था, वह खजानेका स्वप्न देख रहा है। यह हमें स्पष्ट मालूम हो रहा था, कि उसने इस भयंकर यात्राको सिर्फ उसी खजानेपर अधिकार जमानेके लिये किया था। यही कारण था, जो वह चाड और धीरेन्द्रको साथ ले आना न चाहता था, कि कही वह भी न हिस्सेदार बन जायँ। वह इतना वड़ा स्वार्थान्य था, कि उसमेसे एक पैसा भी किसी दूसरेके हाथमें जाने देना नहीं चाहता था।

कप्तान धीरेन्द्रका ख्याल सदा श्रमली या कामकी स्रतकी श्रोर

रहता था। उन्होने कहा-

'मान लो हम कब्रमे प्रविष्ट हो गये, श्रौर यह भी मान लो कि हमे सारा खजाना हाथ लग गया, तो भी कैसे हम हजारो कोसके इन श्रफ्रीकाके जंगलोको पारकर उसे ले चल सकेंगे ? यदि पूर्वकी श्रोर कोई रास्ता है—श्रीर जिसपर मेरा पूरा विश्वास है—तो तुम्हे यकीन रंगना चाहिये, कि यह किसी श्रशात जंगलोंमसे होकर है जो कि श्रचीसीनिया या उगाडामं—पहुँचता होगा। मेंने श्रपने जीवनमें श्रनेक वार जंगलोमें पर्यटन किया है; मैंने बौनों मनुजादो श्रीर-श्रीर भी कितनी ही वेमिसाल चीजे देग्वी हैं। श्रीर श्राप मेरी वातपर निश्वास रक्खे, कि यदि ऐमें जंगलोंसे हमें यात्रा करनी हुई, तो हम जीवनकी श्रत्यन्त ग्रावश्यक वन्तुश्रोंको छोड़कर श्रीर कुछ नई। साथ ले जा सकते।'

धनदास-'कितने ही त्रादिमयोंके लिये धन भी श्रत्यावश्यक वस्तु है!'

धीरेन्द्र—'त्राप सोना खा नहीं सकते, त्रौर दुनियाके सभी रतों को ईकट्ठा करके भी उनसे जगिलयोके हमलोको तितर-वितर नहीं कर सकते।'

धनदास कितनी ही देर चुप रहे, श्रौर जब बोले तो उनकी श्रावाज भारी श्रौर सूखी थी—

'में एक साहसी आदमी हूँ, मै आपने समयको बरबाद करनेके लिये तैयार हूँ। हम सभी परिस्थितिके दास हैं। कोई भी आदमी—विशेषकर ऐसी परिस्थितिमे—यह नहीं कह सकता, कि कल क्या होगा।'

बात बिल्कुल सच थी। हमारी किस्मत कच्चे सूतपर लटक रही थी। सुके यह फजूल मालूम होता था, कि जब प्सारो शहरमे है, तो हम सलाह मशौरेमे अपने समयका भारी हिस्सा वर्बाद करे।

दूसरे दिन बहुत शामको अहासो मेरे पास आये और बोले कि
महारानी तुरन्त आपको बुलाती है। मै प्रधान पुरोहितके साथ तुरन्त
राजमहलकी ओर चल पड़ा। जब हम नावपर जा रहे थे, तो मैने
अहासोसे बात करनी आरम्भ की; वह मुभसे कितनी ही बार बात
न करते थे, सिर्फ अपने मुँहको दोनो हाथोंनर रखकर आँसू बहाने
लगते थे। उस बृद्ध पुरुषकी इस अवस्थाको देखकर मुभे बहुत कष्ट
होने लगा, क्योंकि जबसे उनसे मेरी मुलाकात हुई उनका बर्ताव हमारे
साथ बड़ा ही प्रेमपूर्ण रहा। मैंने समभ लिया, कोई भारी विपत्ति
शिरपर आई है।

राज-प्रासादपर हमने सेरिसिस्को अकेले विना किसी सखीके साथ पाया। उसने मुक्ते प्रणाम किया, और अभी मै यह पूछ्ने भी न पाया था, कि क्यों मुक्ते बुलवाया, उसने मेरा हाथ धरके कहा—

'मुक्ते त्रापकी सहायताकी श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। कल जो कुछ भैंने श्रापसे कहा था, सब ठीक उतरा। प्सारो लौट श्राया श्रीर उसने स्त्रीर नीहरींने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। कल रातको नोहरीने मुक्ते धर्मकाया कि यदि तुम मेरी बात न मानोगी तो, मैं भारी क्रान्ति उठा खड़ा करूँगा।

मै-- 'वह क्या बात चाहता है, महारानी ?'

महारानी—'जिसपर विचार करना भी श्रसम्भव है।' तव श्रसं-सोकी श्रोर मुँह करके—'क्या मैने श्रीर मेरे पूर्वजोने देवताश्रोंका सन्मान नहीं किया है ? क्या मेरे राज्यमें एक भी ऐसा श्रादमी नहीं है, जो इस नराधमको नीचा दिखावे ?'

मैंने फिर श्रपने प्रश्नको दुहराया—'क्या है, जिसे नोहरी चाहता है ?'

महारानीने मेरी श्रोर मुँह करके कहा—'वह मुक्तसे परवाना चाहता है, कि मैंने उसे सेराफिस्की कब्रको लूटनेका श्रिधकार दे दिया, श्रीर फिर वह बलपूर्वक रक्षक पुजारियोंको हटा सकता है।'

प्रधान पुरोहित—'यह कभी नहीं हो सकता । श्रौर यदि ऐसा हो, तो निसन्देह सारे राज्य पर देवताश्रोंका भारी कोप पड़े विना न रहेगा ।'

महारानीने त्रापने त्रापको वहुत संभालकर यड़ी शान्ति के साथ मुक्तसे कहा—

'मैने इसी लिये त्रापको बुलाया है, कि महान् देव होरस्, थात्, त्रीर त्रनुविस्, जिन्होने प्राचीन मिश्रकी रक्षा की, इस गाढ़े वक्तपर इस सेविकाकी सहायता करें।'

मैने जोरके साथ कहा-'श्रवश्य वह करेंगे।'

में अब भी नहीं समभता, कि उस वक्त मुभपर क्या सवार हो गया था। तथापि में यह स्पष्ट देख रहा था, कि हमारी भलाई महा-रानीके अधिकारके सुरिक्त रहनेसे हैं, और यदि नोहरीका अधिकार छा गया, तो हमारे लिये चीवीस घंटा भी जीना कठिन है।

मेरी यातने महारानीकी चिन्ताको बहुत हटा दिया। एक वार

#### काली घटाये

फिर उसके सुन्दर मुखपर इंसीकी रेखा दिखाई पड़ी, उँसैने श्रुपने हाथोको पीटकर कहा—

'इन शब्दोंके लिये मेरे मान्य थोध्मस्, मैं त्र्यापकी चिरकृतश रहूँगी। मैं त्राच्छी तरह जानती हूँ, कि सिंहासनपर हाथ लगानेके लिये नोहरीका यह प्रथम कदम है।'

मैं—'यदि वह राज्यपर ग्रिधकार करना चाहता है, तो क्यों वह पहिले खजानेको हाथमें लाना चाहता है ?'

महारानी—'रुपयोंसे देशघातक मोल लिये जा सकते हैं।' मै—'ग्रोः, यह बात।'

महारानी—'चाहे जो कुछ भी हो, खजानेकी पूरी रखवाली होनी चाहिये। नोहरी श्रौर प्सारो चाहे पुजारियोंको मार भी डाले किन्तु श्रोसिरिस की कृपासे समाधि तव भी सुरक्ति रहेगी।'

मै—'बल-पूर्वक कब्रको तोड़ नहीं सकते ?' रानीने मुस्कुरा दिया त्रोर शिर हिलाते हुए कहा—

'यह नहीं सम्भव है। हजारों वर्ण से खजानेको हिफाजतसे रक्खा गया है। यदि मुक्ते इसमें कुछ सन्देह है, तो प्सारोसे, क्योंकि वह भारी जादूगर है। मत्र-तत्र श्रीर गुप्त-रहस्योंका वह भारी ज्ञाता है। हो सकता है उसे कबके श्रन्दर जानेका कोई रास्ता मालूम हो।'

मुक्ते भी यही भय था, क्योंकि मैं जानता था, कि प्सारोका सभी जादू उसका ऋाधुनिक जगत्का जान था। मैंने एक वार इस प्रश्नके सभी ऋंशोंपर पूरा विचार किया, तब मैंने रानीसे कहा—

भै यातसे इस विषयमे पूछूँगा, क्योंकि यातका जान महान् है। अर्जोर यह ठीक भी या, क्योंकि अपने सारे जीवनमें मैंन कभी भी चाड्से बटकर किसी बुद्धिमान् आदमीको न देखा।

## -98-

#### भयंकर तूफान

में समभता हूँ, में श्रत्युक्ति नहीं करता, यदि कहूँ कि हम उस समय एक जाग्रत ज्वालामुखी के शिखरपर थे। किसी।समय भी श्रन्तिम घड़ी श्रा सकती थी, श्रीर पृथ्वी मुँह फाड़कर हमें निगल जा सकती है। यदि हमें श्रपनी बुद्धिपर ही काम करना होता, तो मुक्ते नहीं मालूम हम उसका क्या रूप देते। मुक्ते श्रपने मित्रोंसे सलाह लेनेका मौका न मिला। उस दिन बहुत रातके बाद में रामन्दिरकों लौटा, श्रीर मेरे वहाँ पहुँचनेके बाद ही तो त्रान फूट निकला।

हम चारों श्रपने उस छोटे कमरेमे वैठे हुए थे, जिसका बीचवाले चड़ी दालानसे सम्बन्ध था। मैने श्रभी मुश्किलसे रानीके साथके सभी वार्तालापको सुना पाया था, कि दालानकी श्रोरसे एक भारी हल्ला सुनाई दिया। सुननेके साथ ही मैं उधर दौड़ा।

वहाँ जो भयंकर दृश्य मैने देखा, उसे कहनेमें मेरा दिल कॉपता हैं। मेरे जीवनमे यह प्रथम समय था जब कि मैंने मनुष्यके रक्तको अपने सामने बहते देखा। मैने ऐसी बात पढ़ी थी, किन्तु मैंने पहिले कभी इस बातका ख्याल न किया था, कि सम्य आदमी भी कितना राज्ञस बन सकता है।

राका मन्दिर उस दिन खूब प्रदीपोंने प्रकाशित किया गया था। वह सूर्यदेवके उत्सवका दिन था। मन्दिरके सामने बहुतसे पुजारी एकत्रित हुए थे, श्रौर उसी समय सरसे पैर तक दृथियारमें दृवे वीस श्रादमी श्रा पहुँचे।

द्वारपाल पहिले ही मार गिराया गया, श्रीर यह उसीकी चिल्लाहट थी, जो मेरे कानोंमें पहुंची।

मेंने वहाँ नोहरीको देखा । उसकी मुनहरी कवच रोशनीमें चमक रही थी । उसकी बगलमें प्सारो था । उसके हाथमें एक प्रकांट घनुप था, वैसा ही जैसा कि उस दिन मैने उस रथी के हाथमे देखा था । इन दोनो आदिमियो के पास ही, कितने और सैनिक थे। एक बड़े हल्ले के साथ वह मन्दिरके नि-चले हालमे घुस आये और वहाँ वेचारे निरस्त्र पुजारियोंपर आ पड़े।

उनमेसे बहुत थोड़े बच सके । श्रीर यह वही थे, जिन्होंने मन्दिर की छत को थामनेवाले प्रकाड स्तम्मोंका श्राड़ पा लिया श्रीर किर वहाँ से द्वारपर पहुँच कर, रात्रिके श्रम्थकारमे गुम हो गये। बाकी बड़ी निर्देयता-पूर्वक वही वध कर दिये गये। उनके करुण क्रन्दनपर जरा भी ध्यान न दिया गया। मैने देखा, कि नोहरी श्रपनी तलवारको जपर उठाकर चिल्ला रहा है—

'कब्रको । कब्रको ।'

इसके बाद उसके साथी उसके पीछे चल पडे श्रौर थोड़ी देरमें मैने उनके हथियारोकी खन-खनाहट तहखानेसे श्राती सुनी।

श्रब एक त्त्या भी देर किये बिना मैं वहाँ से लौट पडा श्रौर जिस समय मैं श्रपने साथियोंके पास श्राया तो उन्हे श्रपने-श्रपने चेहरे पहिने हुए खड़ा पाया।

मैं चिल्ला उठा—'नोहरीने पुजारियोको मार डाला ! वह त्रव कब्रमें घुसनेका प्रयत्न कर रहा है। यदि उसने खजाना दखल कर लिया तो हमारा काम तमाम समको।'

धीरेन्द्र--'रिवाल्वर श्रीर मेरे पीछे।'

यह कहकर वह कमरेंस निकल पड़े और चाड् और धनदास दोनों उनके पीछे थे। मै उनके पीछे-पीछे चल रहा था। उस वक्त मेरे दिलमें यह विचित्र दृश्य बड़ा ही आश्चर्यकर मालूम होता था। प्राचीन मिश्री देवता, जिनकी पूजा आजसे ढाई हजार वर्ष पहिले ही संसारसे उठ गई, आज आधुनिक आग्नेय अस्त्रोंसे सुसज्जित आगे वढ़ रहे हैं।

जिस समय हम तहखानेमे घुसे, देखा, हम पिछड़कर आये, क्योंकि दोनों रक्तक पुजारियोंका शरीर खूनमें लयड़ा नीचे पड़ा हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, वह एक शब्दमें वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि वह सेकंडका काम था। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है, मैंने इस जहोजहदमें भाग न लिया था। मैं बहुत ही घवरा गया था। यद्यपि मेरे हाथमें बारह गोलीका रिवाल्वर भरा हुआ तैयार था, लेकिन मुक्ते उसके प्रयोग करनेका स्मरण ही न रहा। मैं त्रस्त और कॉपता हुआ उस भयानक दृश्यको देखता रहा, जो कमसे कम मेरे जीवनमें तो श्रदितीय था।

उस धीमी रोशनीम मैंने तलवारोंको चमकते हुए देखा। मैने वहाँ दौड़ती श्रागे वढती, कॉपती-लुढकती, श्रीर भागती मानव मूर्त्तियाँ देखीं। मैने देखा, कैसे यह पशु-मुख मिश्री देवता श्रपने विरोधियोंपर जानवरों की माँ ति ही भपट मार रहे हैं। होरसका चेहरा नोहरीको छोड़कर सभीसे ऊपर था। हथियारोंकी खटखटाहट, गिरते हुए श्रादिमयोंके कवचोंकी भनभनाहट; श्रीर रिवालवरोंकी धड़धड़ाहटसे मेरे कान वहरे हो रहे थे।

इसके बाद यह काड समाप्त हो गया। प्सारो, नोहरी श्रीर श्रव-शिष्ट उनके साथी हटने लगे, श्रीर सीढ़ियोपर चढ़ते हुए प्रधान मंडप मे भाग गये। हम चारों श्रव वहाँ श्रकेले थे। हमारे श्रासपास हत पुजारियो श्रीर नोहरीके पाँचों सैनिकोंकी लाशे पड़ी हुई थीं।

धीरेन्द्र सीढ़ियोंके ऊपरकी श्रोर दौड़ गये, श्रीर हमने कुछ श्रीर फायर मन्दिरके द्वारपर होते सुने। यह श्रवश्य श्रान्तिम फैर थे। इसके वाद नोहरी श्रीर उसके श्रादमी नदीपर पहुँच गये श्रीर वहाँ से वह नावपर वेठकर लौट गये। इस प्रकार नोहरीका वार खाली गया।

एक मिनटके बाद ही धीरेन्ट्र फिर हमारे पास पहुँच गये, मैंने देखा, अनके कन्धेपर रक्त लगा हुआ था।

मेने भवभीत हो पूछा—'श्रापको ज्यादा चोट लगी है ?' धीरेन्द्र—'सिर्फ जरा-सा चमड़ा छिल गया है। वह सुनहरा राज्स बाल-बाल बचकर निकल गया । इमलोग इतने नजदीक थे, कि निशाना लगाना कठिन था।

धनदास—'श्रापको यह ख्याल करना चाहिये, कि हम श्रब यहाँ जरा देर भी सुरिच्चत होकर नहीं रह सकते। बहुत सम्भव है, कि सुबह होनेसे पहले ही नोहरी लौट श्रावे, श्रीर हमें उसकी श्रिधक सख्याके सामने विवश होना पड़े।'

मै—'किन्तु यह भी ख्याल करना चाहिये, कि इन लोगोमे बड़ा मिथ्या-विश्वास है। वह उनके सन्मुख हथियार उठानेमे बहुत हिच-किचायेगे, जिन्हे वह देवता समभ रहे हैं।'

चाड्—'ठीक प्सारो जिसने बम्बई श्रीर कलकत्ता, पटना, श्रीर बनारस देखा है, वह श्रनुबिस्के रिवाल्वर चलानेके धोखेमे नहीं श्रा सकता। श्रव सारा तमाशा खतम समको। मुश्किलसे श्रव हमारे पास श्राध वंटा होगा, इसी बीचमे जो निश्चय करना है, कर डालो।'

मै--'हमे राजप्रासादमे चलना चाहिये, श्रौर किसी जगह भी हम सुरिच्चित नहीं रह सकते।'

जिस समय हम यह बातचीत कर रहे थे, धनदास दर्वाजेके पासकी चित्र-लिपियोको देखने लगे। श्रव उन्होंने मुक्ते बुलाया श्रीर धवडाये हुएकी तरह कहने लगे—'प्रोफेसर, बीजक श्राप ले श्राये हैं ?'

मै-- 'नही।'

धनदास—'तो जल्दी उसे ले श्राश्रो, मेरे दिलमे एक ख्याल श्राया है, मुक्ते इनमेसे कितने ही श्रद्धर बीजकके श्रद्धरोंकी भॉति मालूम होते हैं। मुक्ते निश्चय जान पड़ता है कि यह घूमनेवाले चक्के उस बीजकसे कुछ सम्बन्ध रखते हैं।'

मै ऊपर दौड़ गया, श्रौर थोड़ी देरमे बीजकको लिये नीचे श्राया। किन्तु मुक्ते चक्कों श्रौर बीजकमे कोई सम्बन्ध न मालूम हो सका। श्रन्तमे महाशय चाड्—श्रथवा यह कहना चाहिये कि जादूके देवताके —श्रम्ली रहस्यका पता लगा लिया।

उन्होंने कहा—'मुक्ते मालूम हो गया। यह श्रीर कुछ नहीं, श्रली-गढ़का श्रव्यांवाला ताला है। श्राश्रो प्रोफेसर, तुम्हारा काम है, हाथमे बीजकको रखकर पहिली पॉतीपर दृष्टि डालो। मै चक्कर घुमाता हूं, श्रीर जिस वक्त बीजककी पहिली पॉतीका पहिला श्रव्यर इसमे दिखाई दे, उस वक्त ठहर जानेके लिये कहना। इसी तरह श्रागे भी।'

वीजकपर सबसे पहिले खोपरीकी मूरत थी। जब चाड् ने चका. धुमाना शुरू किया, तो उसमे बहुतसे चित्र-श्रक्तर श्रीर सकेत श्राने लगे। यकायक खोपरीकी मूर्ति श्राई, श्रीर मैने चाड् की बातको स्मरण करके वहीं ठहरनेके लिये कहा।

श्रव उन्होंने दूसरे चक्केको घुमाना श्रारम्भ किया, श्रीर वहाँ भी जिस समय बीजकका दूसरा श्रचर श्राया मैंने रोक दिया। श्रव इस प्रकार तीसरा-चौथा, पॉचवॉ करते-करते श्रन्तमें हमने पहिली पंकि समाप्त की। श्रव इस पिकमे वही श्रचर श्रीर वाक्य थे, जो कि चीजकमें।

जत्र यह काम समाप्त हो गया, तो हमने पीतलके डडेको घुमा फिराकर देखा। मालूम हुन्रा त्रव वह त्रासानीसे सूर्य देवताकी मूर्त्तिके पीछेवाली, पत्थरकी दीवारमें ढकेला जा सकता है।

श्रव हमने यह भी देख लिया, कि दर्वाजेमे जितने पीतलके डंडे हैं उतनी ही बीजकमे पंक्तिया है, श्रीर जितने चक्के उतने ही श्रक्र । श्रव हमने उसी प्रकार सारे ही चक्कोंको घुमाया एकके वाद एक डंडा दीवारमें डकेल दिया गया । श्रव हारपर लगे हुए उन चक्कोंके सामने वाले श्रक्रोंको मिलाकर पढ़नेसे होता था—

"उसपर गोवरैलेका शाप है, जो पहिले समाधिमें घुसनेका अयन करेगा। अनुविस् उसकी प्रतीक्षामें है। वह उसे नित्य छाया (नर्क) में ले जायगा।"

सराफिस् समाधिमं कई कमरे थे। उनकी दीवारोंपर श्रानेक प्रकार के रंगीन चित्र थे, लिनमें स्वर्गीय येत्रिस् राजकुमारकी जीवन-घटनायें विजित की गई थीं। जिस कमरेमें स्वयं मम्मी रक्खी हुई थी, उसमें किसी प्रकारकी सजावट न थी। शवाधानी एक पत्थरके छोटेसे चलूतरे पर रक्खी थी। जिसके चारो ग्रोर घड़े, डालियां, ग्रौर भोजनकी सामग्री रक्खी थी। यह वहीं चीजे थीं, जो मिश्रसे शवके जलूसके साथ ग्राई थी। इनमेसे भोजनकी वस्तुत्रोका तो कुछ पता ही नहीं लगता था, त्राखिर युधिष्ठिरका समय बहुत दूरका है, जहाँ तक मालूम है, सेराफिस् युधिष्ठिरका समसामयिक था। एक कमरेमें सेराफिस्का एक बड़ी मूर्ति थी, जिसमें वह एक सिंहासनपर बैठा दिखाया गया था। उसके पास उसकी ग्रात्माकी मूर्ति थी। इसी कमरेमें खजाना रक्खा गया था। मैने यहाँ अनेक पेटियाँ अनेक प्रकारके रहों-से भरी पाई। इनका मूल्य करोड़ों रुपया होगा। इन सब पेटियोकी सख्या चौदह थी। श्रौर फर्श सोनेकी ईटोसे ढँका हुश्रा था। यह सभी ईटे एक ही श्राकार-प्रकारकी थी श्रौर उनपर सेराफिस्के नामकी मुहर थी। वह थेबिस्के बारहवे राजवशका एक प्रसिद्ध सम्राट् हो चुका है।

इस श्रतुल सम्पत्तिके दर्शनने धनदासपर भारी प्रभाव डाला। श्रपनी गदनको श्रागे भुकाकर वह वड़े जोरसे हॅस पड़े, जान पडता था, वह श्रपने श्रापेमें न था। उसके ऊपर सनक सवार हो गई; उसकी दशा एक सन्निपात-ग्रस्त मनुष्यकी-सी थी। श्रीर तब उस स्वर्ण-राशिके बीचमे वह गिर पड़ा।

सौभाग्यसे, वह फूसवाला प्रकाश ग्रव भी बुक्ता न था। जब हमने उसे ऊपर उठाया, तो देखा वह मूर्छित हो गया है, किन्तु जरा ही देर-में वह फिर होशमे ग्रा गया। ग्रव भी उसे ग्रीर कुछ नही ग्रच्छा मालूम होता था। वह उन पेटियोके रहोकी ग्रोर देख रहा था। उनमे ताला भी नहीं बन्द था। इन रत्नोके दर्शनने उसपर वहुत यड़ा प्रभाव डाला। में उस ग्राटमीके चेहरेकी ग्रोर देखने लगा। उसकी विचित्र दशा थी। ग्रॉखे निस्तेज ग्रीर शून्य थीं। जान पड़ता था वह सिर्फ

खुली भर हैं। उसकी काली पुतिलयोंके चारों श्रोर सफेदी दिखाई पड़ रही थी। उसका मुँह खुला हुश्रा था। निचला जबड़ा गिर गया था। मैं इस श्रवस्थाको देखकर बड़े श्रातंकमें श्रा गया। मैं नहीं समभता, धनदास वहाँसे श्रपने श्रापको हटा सकता, यदि धीरेन्द्रने हमें खतरेसे सजग न किया होता।

धीरेन्द्र—'समय हाथसे निकला जा रहा है, हमं पाव घटेसे यहाँ ईं। नोहरी किसी समय भी मन्दिरको लौट सकता है।'

चाड्—'हॉ, यह बिल्कुल ठीक है, हमें चलना चाहिये।' धनदास - अपने हाथोको उन रत्नोंपर रखकर चिल्ला उठा—

'इन सबको छोड़कर ?'

धीरेन्द्र—'मूर्ख ! कैसे तुम कल्पना करते हो, कि हम इन्हें श्रपने साथ ले चल सकते हैं ?'

मै इतना विकल हो पड़ा था, कि मैंने धनदासका हाथ पकड़कर कहा-

'चलो, सारे संसारका खजाना भी कुछ नहीं, जब प्राण ही न रहे।'
हम उसे जबद स्ती खीचकर बाहर लाये, श्रीर वहाँसे पक हे हुए
चाइ उसे सीढ़ीपरसे मन्दिरके प्रधान मंडपमें ले गये, वह उस समय
शराबीकी तरह चल रहा था। मैं श्रीर धीरेन्द्र दोनों श्रादमी पीछे रह
गये। हमने दर्वांजेको मेड़ दिया। श्रव भी दर्वांजेके चक्कोंपर गोबरेलेका शाप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमने डंडोंको उनके छेदसे खींचकर
चक्कोंमें पिहना दिया। श्रीर तब चक्कोंको जिधर-तिधर धुमा दिया।
श्रव रहस्य हमें मालूम हो गया था। बात यह थी, कि प्रत्येक चक्कोंमें
भीतरकी श्रोर एक चौकोर खूँटी-सी थी, जो उडेके गिर्द के गोल गड्डे'पर बैठ जाती थी श्रीर फिर डडा नहीं हिल सकता था। लेकिन इंडा
श्रीर तरफ गोल होनेपर भी सामनेकी श्रोर इस सिरेमे उस सिरे तक,
जान पड़ता था, किसी तेज हथियारसे काट लिया गया था, जिसके
कारण जहाँ उंडेके श्रीर भागोंम चक्के श्रीर उडेके बीचमें बहुत जग

सा पर्क था। वहाँ सामनेकी त्रोर वह एक त्रंगुल था। चक्के की खूँटी ठीक उस विशेष त्रस्तरके नीचे थी। इसलिये उसके सामने त्रानेपर खूँटी डडेके घराइसे ऊपर त्रा जाती, त्रौर डडाका हटाना त्रासान हो जाता था, किन्तु जब वह त्रस्तर हट जाता, तो खूँटी घराइमे घुस जाती, फिर डंडा वहीं फॅस जाता था। चक्के सौसे भी त्रधिक थे, त्रौर उनमेसे प्रत्येकको एक-एक बड़ा ताला समभना चाहिये।

जिस पहाड़पर मंदिर था, उसके नीचे नटीम बहुत-सी नार्ने वंधी हुई थीं। यह राके पुजारियोंके व्यवहारके लिये थीं, वह उनपर चढ़कर शहरमे जाते-आते थे। मितनी-हपींम नदी वैसे ही आने-जाने में सड़कका काम देती थी, जैसी कि आधुनिक वेनिसकी अनेक नहरें। सचमुच ही मितनी-हपीं बहुतसी बातोंमे इटलीके इस सुन्दर शहरके समान है। रथों और सवारियोंके बदले वहाँ हलकी डोगियाँ ही सब जगह आदिमयोंको ले आती ले जाती हैं। नदीके किनारेके प्रत्येक मकानके द्वारसे घाट तक सीढियाँ बनी हुई हैं।

हमने कुछ देरमे अपने सामान गोला-बारूद, सभीको ले जाकर एक नावपर रक्खा, और तब नाव नदीके भीतर ढकेल टी गई। यह बड़े खतरेका काम था, क्योंकि किसी समय भी अधिरेसे नोहरी और स्तारो हमें आ दबा सकते थे।

हमारी ढुलाईके खतम होते ही, धीरेन्द्रने पतवार लिया, श्रीर हमने नदीके ऊपरकी श्रोर खेना शुरू किया। सौभाग्यसे रात यड़ी श्रॅधेरी थी। यद्यपि श्राधी रातका समय होगा, किन्तु नदीके तटपर कितने ही श्रादमी थे। धीरेन्द्र टॉड़ चलानेमें बड़े उस्ताद थे। उन्होंने एक वार भी दॉड़को पानीके ऊपर श्राने ही न दिया, कि वह छपछप करे। इस प्रकार बिना किसीको कुछ मालूम कराये हम राज-प्रासाटपर पहुंच गये।

मेने दर्वाजेपर थपकी दी। श्रीर भट एमे भीतर ले लिया गया, क्योंकि द्वारपाल मुक्ते पिट्यानता था। जान पटता था, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि रानीका हुक्म था, कि जिसी समय मै आर्ज, भीतर आने देना चाहिये। जिस समय मै द्वारपालसे वातचीत कर रहा था, उसी समय नदीके उस पारसे ढोलकी आवाज सुनाई पड़ी। हम दोनोने नोहरीके महलकी और दिष्ट डाली और देखा कि उसका सारा हाता सैकड़ों मशालोकी रोशनीसे दिनकी तरह हो रहा है।

द्वारपाल वनराया-सा आया। उसने मेरी वॉह पकड़कर कहा— 'आप जानते हैं, इसका क्या अर्थ है ? आप सुन रहे हैं न सिंहकी गर्जको ?'

मैं-- 'नोहरी ग्रपने सैनिकोको एकत्रित कर रहा है ?'

द्वारपाल—'हॉ, इसका मतलव है क्रान्ति, बगावत । इन पापियोके जपर श्रोसिरिस् वज्रपात करे । कल सूर्यके उदय होनेसे पूर्व ही, मितनी-हर्पी रणाङ्गण वन जायेगी ।'

इसी समय हमने ढोलकी त्रावाज़ सुनी त्रीर नदीपार उच घोप होते सुना। सेनापित स्वयं त्रपने त्रादिमयोको लिये राके मंदिरकी त्रोर कूचकर रहा था। वह दिल्लाकी त्रोर जा रहे थे। हम रास्तेमें पड़ने वाले मकानोको दीवारोपर मशालोको हिलती हुई रोशनी देख रहे थे।

द्वारपाल—'हाय मितनी-हर्पों! हाय सेरिसिस्, मितनी-हर्पों की महारानी! कैसे महारानी नोहरी श्रीर उसके सैनिकॉपर विजय पावेगी?'

यद्यपि में कोई बहादुर योद्धा नहीं हूँ, तो भी बातका वहादुर ग्रवश्य हूँ।

मे—'हरो मत, क्योंकि थात, अनुविष् ग्रौर स्वय होरस् भी महा-रानी सेरिसिस् ग्रौर उक्षके सिंहासनके लिए लड़नेको यहाँ ग्राये हैं।'

द्वारपाल—'तो ग्रवश्य वह ग्रद्भुत समय ग्रा पहुँचा। ग्रव प्रलय करीव है, क्योंकि देवता लोग स्वय मनुष्योंके साथ-माथ लड़नेके लिये पृथ्वीपर उत्तर ग्राये, जैसा उन्होंने उस ममय किया था जब मिश्रकी भूमि उत्तन्न हुई थी।' मैने ग्रापने साथियोंको पुकारकर कहा—'बिना किसी' भयके सीधे ऊपर चले ग्राग्रो। ग्रौर होरस्, थात तथा ग्रनुबिस् महारानी सेरिसिस्के महलमे प्रविष्ट हुए। बगीचंको पारकर हम खास महलमे पहुँचे तो मैने देखा, कि वह तीनो बहत् मंडपके बीचमें खड़े हैं। वहाँ दीवारों ग्रौर छतोंपर नानाप्रकारके चित्र ग्राकित हैं। मैने समस लिया, कि ग्रव पासा फेक दिया गया है, यदि रानी नष्ट होती है, तो हम भी उसके साथ नष्ट होते हैं। उस समय मैने ग्रपनी ग्राखें मूंद ली ग्रौर थोड़ी देर तक ग्रपने ही ग्राप बात करने लगा।

मुक्ते उस समय इसका ख्याल न था, कि मै अपनी मातृभाषामें बात कर रहा हूँ। श्रीर जब मैने बात समाप्त की, देखा श्रहासो मेरे पास खड़े हैं।

उन्होने पूछा- 'श्राप किस भाषामे बोल रहे हैं ?'

उस समय मेरे हृदयमे साहस हो आया। वंचना मेरे हृदयसे हट गई थी। मैने कहा-

'मैने श्रपनी मातृभाषा हिन्दीमे बोल रहा था, श्रपने श्राप इस कठिनाईके बारेमे।'

उन्होने मेरी बातको श्राश्चयसे सुना श्रीर तब हाथ पकड़कर कहा—

'महारानी प्रतीचा कर रही हैं, वह त्राज रातभर नहीं सोई ।'

# -50-

### वक्नीका पहिला वार

श्रह्मसो मेरे तीनो श्रमर साथियोंको महलके एक छोटेसे मन्दिरमें ले गये। वहाँ इसिस् देवीकी एक श्रत्यन्त सुन्दर मूर्ति थी। उन्हे वहाँ छोड़कर मै श्रीर श्रद्धसो रानीके निजी कमरेमे गये। यह इतनी घवराई हुई थी, कि मुभे देखते ही उसकी श्रॉखोंमें श्रॉस् भर श्राये। उसने मुभे प्रणाम करके कहा—

'हे थोथ्मस्, श्राखीर त्फान उठ खड़ा हुश्रा। नोहरीने श्रपने सैनिकोको एकत्रित कर लिया है। श्रय वह राजमहलपर कब्जा करनेके लिये श्रा रहा है।'

रानीकी बगलमे एक ग्रादमी चुपचाप खड़ा था। उसे मैने ग्रव तक ख्याल न किया था। उसकी काली स्याह दाढ़ी सामने छातीकी कवचपर पड़ी हुई थी। उसके प्रभुतासूचक चेहरे, ग्रीर शिरपर लाल-परवाली गोल खोदसे, मैने ग्रनुमान कर लिया, कि यह शरीर-रच्नकोंका कप्तान बक्नी है। उसके विषयमें ग्रह्मसोने ग्रनेक बार कहा था।

रानी ऋत्यन्त विकल थी। उसने दोनों हाथोंको मिलाकर प्रार्थना-की भॉति कहा-

'मेरे पिता, येविस् के सम्राटों की साचात् परम्परामें से ये। श्रोर श्रव मेरे कुलका नाश समीप है।'

इसपर वक्नी अपनी तलवारकी मूठपर जोर देकर चिल्ला उठा— 'कोई भी देशहोही, हे मेरी पूज्य महारानी, मेरे श्रीर मेरे सिनिकों-के मृत शरीरपर लान रखकर ही भीतर आ सकता है। हम एक-एक आदमी राजसिंहासनके लिये मरनेको तैयार है।'

महारानी—'मेरे वहादुर वक्नी, मैं इसे जानती हूँ, तो भी जरा इधर तो देखो। यद्यपि शरीररक्षक सारे राज्यमे सबसे मजबूत श्रीर दिलेर योदा हैं, तो भी वीस श्रादिमयोंके सामने एक श्रकेला श्रादमी क्या है ! नोहरीके पीछे सारी सेना है।'

में चुपचाप वहाँ खड़ा रहकर उस सुन्दर श्राल्यवयस्का देवीक इस सन्तापको देर तक न देख सकता था। मैंने सीचा, उसे श्राश्वासिन करनेके लिये कुछ भी कहना युक्त है। इसके लिये मुक्ते श्रापने मित्री— कतान धीरेन्द्र श्रीर चाट्पर बहुत विश्वास भी था। मैंने कहा— 'नेरापि:योकी महारानी, सेरिसिन्, जरा भी भय मत करो। चेवल शाही शरीर-रज्ञक ही तुम्हारे माथ नहीं हैं; यिट्क तुम्हारे गप-दादों पूज्य महान् देवता भी—जिन्हें पहिले युगमें नील तटवर्ती प्राचीन नगरों में पूजा जाता था—तुम्हारे हक ग्रीर तुम्हारे राज्यके लिये लएनेको तैयार है। इस ममय भी, वह तुम्हारे महलगें हैं. श्रीर तुम्हारे महलें हैं हियार उठानेके लिये मीजद हैं।

रानी—'यहां हैं !'

भ-'हा, राज-प्रासादमें ।'

रानी-'थात ग्रीर शक्तिशाली होरन्-'

मं-'श्रोर श्रनुविस्,मृत्युके देवता।'

यद्यपि मुक्ते उनके विश्वासकी लेकर यह चाल चलनेमें कायरता माल्म होती थी: तो भी मेंने देखा, कि एक लग्में उनका गारा भय दूर हो गया। उनके छोटोंपर मुस्कुराहट थी जर कि उनने व्यागीने पहा—

'हो मुक्ते इसनेकी प्रावश्यकता नरी। ।'

एक ही क्लापूर्व नह प्रभाह शोकमानरमं गोने गा रही थी, फ्रांत ग्राव वह एक उच्चंकी भांति प्रत्यना प्रनक्त थी। मेरे हटक्में उमरें लिये यहा ही मन्मान, बणा ही प्रेम हो गया था। उन नमय जब वि प्रमने मित्रों, थीरेन्द्र प्रोर चाल्यी रागद्री प्यीर बुद्धिनलाता में रयाल कर रहा था. तो मुक्ते नहीं पार्फ मशालीशी तेल शेमानी गांद गए गई। प्रमारी जन्द जान गया होगा. कि हम बनों हैं, प्यार उमने रमारी एकाले भी होगीयो नहारात्रा होगा। इदि यह इनमें दलका कार्य भी हुया नो भी नोल्यी बीदा है। यह स्वका प्रीर स्वाप्त एयशा है। एवं जब हि इसने रगाराह्या भीता बाला पर दिया है, वो प्रस्ता है। एवं जब हि इसने रगाराह्या भीता बाला पर दिया है, वो प्रस्ता है। एवं लग्ने लिये दलनमा है। उपने कि प्रमाहता एन्यु प्रीर रगान्या विद्यानमधी प्राप्त होनी। यह निश्चय हुआ, कि आ्राज युद्धकी बैठक की जाय, क्योंकि हरवक्त हमलेकी आशंका थी।

देवता श्रोसे सलाह लेनेके लिये मै वहाँ से पूछकर उस मन्दिरमें चला श्राया जहाँ मैने अपने तीनो साथियोंको छोड़ा था। मुक्ते उनके पानेमें दिकत हुई, क्योंकि वह लोग मन्दिरके नीचेवाले तहखानेमें बैठे थे। मुक्ते यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, कि उन्होंने चेहरे अपने। मुँहिंसे हटा दिये थे, श्रीर बैठकर मजेसे फल-मूल खा रहे थे। यह फल-मूल श्रीर साथ कुछ मिश्री श्रग्री शराव भी देवीके चढानेके लिये मन्दिरमें रक्खे थे, किन्तु मेरे मित्रोंमें कोई शराव पीनेवाला न था, इसलिये फल ही फलका भोग लग रहा था।

चाड्ने हॅसते हुए कहा—'क्यों योध्मस्, त् तो वड़ा भूला होगा, आ न देवता त्रोका प्रसाद कुछ ले ले।'

'हॉ, देवता श्रोंकी सेवाके लिये तो यह शरीर हाजिर ही है।' यह कहकर मैं भी वैठ गया, श्रीर खूब पेट भरकर सवने भोजन किया।

वहाँ से सब ठीक-ठाक हो श्रीर साथियोको श्रभी श्राराम करते देख, मैं महारानीके कमरेकी श्रोर लौटा । वहाँ मैंने रानीको श्रक्षसो श्रीर वक्नीके साथ बात करते देखा । प्रधान पुरोहित उस समय कह रहे थे, कि केसे मैंने नोहरीकी सेनाको नदी पार करके रा-मन्दिरकी श्रीर जाते देखा ।

रानी—'वही हुन्रा, जो मैने ज़्याल किया था। नोहरी रा-मदिर-को लूटना चाहता है। सारे जीवन भर उसकी नजर सेगिष्टिम्के खजानेपर रही है।'

वन्नीने वड़े गम्भीर स्वरमें कहा—'किन्तु यह महाश्रधमें है।'
रानी—'किन्तु श्रधमें ऐसे श्रादमीके लिये कोई चीज़ नही। वह
हमेशा देवताश्रोंकी निन्दा करना है। है थोध्मस्, इसपर विचार
करो। वह खजानेपर श्रविकार करेगा।'

मै नहीं समभता कि उसने क्यो मुभे सबोधित करके कहा। उसे यह तो श्रनुभव हुआ नहीं होगा, कि कुछ घंटा पहिले हमने कबका रहस्य मालूम कर लिया है।

मै—'वह भीतर नहीं घुस सका । यदि सारी मितनी-हर्षी भी इकट्ठा होकर भीतर घुसना चाहे तब भी उसमे इतनी ताकत नहीं है। किन्तु अब नहाँ एक भी पुजारी नहीं है।'

रानी—'एक भी नहीं !' क्योंकि मैने ऋभी तक उससे सब हालत नहीं कह सुनाई थी।

मैं—'मार डांले गये। बडी निर्दयतासे मार डाले गये, श्रीर मारा भी स्वयं नोहरी श्रीर प्सारोने।'

रानी--'कैसी नीचता ' कैसी नृशसता ! यह ऐसा पाप है जिसे देवता चमा नहीं कर सकते।'

त्रहासोने सुकासे पूछा- 'क्या खजानेपर त्राधिकार करनेका प्रयास किया ?'

मै—'हॉ, किन्तु उसे इसका अवसर न दिया गया। देव लोग बीचमे बाघक हो गये, और नोहरी और उसके साथियोंको भाग जाना पड़ा।'

श्रहासी—'देव लोग !' उन्होंने इस प्रकार इसे दुहराया, कि जान पड़ता है, इसका श्रथ ही उनको जान न पड़ा।

मैं--'होरस् ,थात, श्रनुविस्।'

श्रह्मसो-- 'श्रौर नोहरीने लड़नेकी हिम्मत की ?'

मैने 'हाँ' कहते हुए शिर मुका लिया।

रानी—'तो इसका मतलब यह है, कि वह महलपर भी हमला करनेसे बाज न आवेगा, चाहे उसे मालूम भी है, कि देवता लोग स्वयं उसकी हिफाजत पर हैं। इमी बीचमें तब तक वह चाहता है, कि खजाना हाथ में कर लें, क्योंकि वह इस बातको अच्छी तरह जानता है, कि सोने और जवाहिरोंसे वह सारे नगरको खरीद सकता है।'

ं जिस वक्त उसने यह कहा, मैं देख रहा था, कि फिर उसकी सुदीर्घ श्रॉखे श्रॉस्से डवडवा श्राईं।

रानी-- 'विश्वास-घातक! मेरे चारो श्रोर विश्वासघात है।'

इसपर शरीर-रक्तकोका कप्तान वकी अपनी तलवार खींचकर, घुटनों के बल रानीके सन्मुख वैठ गया, और वोला—

'सब नहीं, मेरी माननीया रानी, शरीर-रक्तक श्रापके भक्त हैं, श्रीर सदा रहेगे।'

रानीने उसे उठानेके लिये हाथ वढ़ाया। बक्नीके इस उत्साह, इस सद्भावके लिये प्रशसा की, श्रौर कहा कि मुक्ते तुमपर कभी भी अविश्वास न हुश्रा था। वक्नी एक महाशक्तिशाली मनुष्य, श्रौर शिर से पैर तक वहादुर सिपाही था। मुक्ते श्रव भी उसकी चमकती कवच, उसकी लम्बी काली दाढ़ी, श्रौर उसके भुजाश्रोंकी मजबूत नसे याद श्राती हैं।

मीटिंग वर्खास्त करनेसे पहिले, हमने एक कार्रवाई करनेका निश्चय कर डाला। यह प्रस्ताव वक्नीकी श्रोरसे श्राया था, श्रीर जब मैने चाड् श्रीर धीरेन्द्रसे कहा, तो उन्होने भी उसे बहुत पसन्द किया।

वक्नी इससे सन्तुष्ट न था, कि नोहरीके हमलेकी प्रतीक्तामें महल-पर चुपचाप वैठा रहा जाय । वह एक सैनिक था, इसीलिये स्वयं ग्राक्रमण न करके, ग्राक्रान्त होनेपर ग्राक्रमणको रोकने ग्रथवा निष्क्रिय रक्तापर उसका विश्वास न था । यद्यपि नोहरीके ग्रादमी रक्तकोंकी ग्रपेक्ता बहुत ग्रधिक, एकपर छ थे, तो भी उसने हमला करनेका निश्चय किया । मेनापतिने राके मंदिरपर इस भूठी ग्राशामें डेरा डाला था, कि सेराफिस्के खजानेकी हथियार्थे । सर्योदयसे एक घटा पूर्व वक्नीने ग्रपने सैनिकोंको राज-प्रासादके बृहत् प्रागणमे जमा किया ।

मैने इसिन्के मंदिरमें जाकर अपने साथियोंसे कहा, कि अपने-अपने चेहरे लगा लो, और अपनी रिवाल्यरोंके साथ जितने कार्त्म ले जा सको, ले आओ। एक छोटी-सी टोली महलकी रखवालीके लिये छोड दी गई। महारानी स्वय बागमे आई, और उसने अपने सैनिकोंसे कुछ उत्साहबद्ध क शब्द कहे।

मुने उस प्रातःकालके सभी दृश्य सविस्तार ऋव भी याद श्राते हैं।

चन्द्रमा नीचेकी त्रोर ढल गये थे, त्रौर त्राकाश चमकते हुए तारोसे जगमगा रहा था। उस चॉदनी मे निश्चल त्रौर नीरव खड़े हुए इन प्राचोन सैनिकोकी स्रत त्राच्छा तरह दिखाई पड़ती थी। इस प्रकारके ऊचे त्रौर मजबूत जवानोका वैसा समूह मैने कभी न देखा। महारानीके साथ जब मै उनके पाससे गुजर रहा था, तो मैने देखा, कि उनमे एक भी ऐसा न था, जिसका कन्या मेरे शिरके ऊपर न पहुँचता हो बिक मुक्ते उमीद है, उनकी सामनेको फैजी हुई बाहोंके नीचेसे मै खड़े-खड़े जा सकता था, त्रौर तारीफ यह कि मेरा एक बाल भी— यद्यपि मेरी चॉदको शायद दो-चार ही बाल रखनेका सौभाग्य होगा— न छू जाता। जिस समय महारानी बोल रही थी, उसकी त्रावाजमे एक त्रजब किस्मका जोश भरा था। जब उसने त्रपने वक्तव्यको समाप्त किया, तो सैनिकोने त्रपने-त्रपने भालोको त्राकाशकी त्रोर उठाया, त्रौर ऐसी जोरका जयकार लगाया, कि जान पड़ता था भूमि त्रौर सारा महल थर्रा रहा है।

तय उस भिनसहरेके मन्द प्रकाशमे, हमने देखा, तीन व्यक्ति— जो यद्यपि मेरे ख्यालमे मनुष्य थे, किन्तु अधिक सख्याके लिये देवता थे—राज-प्रासादकी सीढियोसे नीचे उतर रहे हैं। यह वह देवता थे, जिन्होने प्राचीन मिश्रमे वडी-बड़ी करामाते दिखलाई थीं। अर्थात् आकाशके देवता अरोसिरिस्के पुत्र होरस, पुस्तक-रहस्य-जादूके देवता थात, कब्रस्तान्के देवता अनुविस्।

जन सैनिकोने अपने बाप-दादोके पूज्य देवताओं को आते देखा, तो सन्मान और आश्चर्यके वशीभूत होकर, एक नार फिर आस्मानको त्रपने जयनादसे गुँजा दिया। थोड़ी देरके लिये नियम व्यवस्था टूट गई। श्रौर तव बक्नीका मेघनाद सुनाई दिया।

'हिम्मत करो, वहादुरो! में तुम्हे राके मन्दिरपर ले चल रहा हूँ; जहाँ सेनापित नोहरीने बगावतका मंडा खड़ा किया है। अपनी आँखोंसे देखों कि नीलके देवता जिन्होंने मरणधर्मा मनुष्योंके साथ-साथ स्विष्टिकी आदिसे हथियार उठाया था—आज फिर मितनी-हपींमें आये हैं! भयको पास न आने दो! अवश्य विजय हमारे साथ होगी! कौन हैं, जो थात, अनुविस् और महान् होरस्का मुकाविला कर सके! देवताओंसे लड़नेकी शक्ति किसमें है!

सैनिकोंने फिर जयघोष किया। तुरन्त ही वक्नीने कृचका हुक्म दिया, श्रीर एक चर्णके बाद सारे सैनिक महलसे बाहर निकल गये। महलकी सीढियोंके नीचे घाटपर बहुत-सी नाव खड़ी थीं। एक-एक करके सारे सैनिक उनपर सबार हो गये। कतानने हुक्म दिया कि जरा भी श्रावाज़ न हो, स्वॉस बन्द करके चलना होगा।

बड़े-बड़े बिलब्ट गुलामोने दॉड़ हाथमे लिया और नदीके बहावकी और दिल्लाकी तरफ नावको खेना शुरू किया। बीस मिनटसे अधिक न बीता होगा, और हम उस पहाड़की जड़में पहुँच गये, जिनके ऊपर रान्मन्दिर बना था।

में उसी नावपर था जिसपर तीनों देव-मूर्तियां। धीरेन्द्रने श्रास्तेसे कहा, कि उन्हें सब तरहसे विजयका विश्वास है। उनकी वातने तो जान पड़ता था कि हमलीग हवाखोरीके लिये निकले हैं, जीवन-मरणका प्रश्न ही नहीं है। इस सारी यात्राम चाइ चुप रहे। धनदासने सिर्फ एक बात कही थी, श्रीर पिछली घटनासे श्रीर भी स्पष्ट हो गया, कि खजानेके सिवाय उसके दिलमें श्रीर कोई ख्याल न था।

उस श्रद्ध श्रन्थकारमें मैंने देखा, कि होरम्का शानवाला चेहरा मेरे कानके पास श्राया, श्रीर उसने धीरेंने कहा—

'यह नौ बताछो, सेराफिस्के रवजानेका मृत्य क्या होगा ?

मै—'यह कयाससे बाहरकी बात है। उन पेटियोंमे हीरा, पद्मराग, नीलम, पन्ना, पुष्पराग, चुन्नी, लहसुनिया, मुक्ता त्रादि सभी प्रकारके महार्घ रत्न भरे हुए हैं। मै नहीं समस्तता, कि राष्ट्रीय बक भी उसे खरीद सकेगा।'

इसपर उसने मेरी बॉह पकड़कर सॉस रोके हुए कहा-

'प्रोफेसर, मै तब तक इस देशको नही छोड़ सकता, जब तक कि मुक्ते श्रपनी लूटका भाग न मिल जायगा।'

मैं—'लूट करनेकी यहां सरमावना ही नहीं है, हम लुटरे नहीं हैं, हम इज्जतदार, ईमानदार मनुष्य हैं।'

धनदास—'ईमानदार ! इन ऋादिमयों के लिये यह ऋपार सम्पत्ति किस कामकी है १ यही न, कि सहस्रो वर्षों से मूमिके गर्भमें बन्द है। हमें बस उन पेटियोमें से एक पेटी ऋपने साथ ले चलनी होगी, ऋौर फिर हम सारे संसारमें सबसे धनी ऋादमी हो जायगे।'

इसी बीचमे नाव घाटके पास पहुँच गई, श्रौर हमारा वार्तालाप बीच हीमे कट गया। हमारे सन्मुख राका मन्दिर पा। उसके चारों श्रोर श्रव भी नोहरीके सिपाहियोंकी धुनी जग रही थी।

हमलोग चुपचाप नदीके किनारे पहुँच गये। प्राची दिशामें उषाकी प्रथम रेखा दिखलाई देने लगी थी। चन्द्रमा अस्त हो गये थे। तारे टिमंटिमा रहे थे। आकाशमे एक मन्द रक्त प्रकाश धीरे-धीरे अप्रसर हो रहा था। हम मितनी-हपीं शहरके मीनार, शिखर, छुत और किन्हीं किन्हीं दीवारोको जरा-जरा देखने लगे थे।

बक्नीने अपने सैनिकोको तीन पंक्तिमें खड़ा किया। मै अपने तीनो साथियोंके साथ सबसे अगली पक्तिके बीचमे खड़ा था, और मै स्वीकार करता हूं, कि जिम समय आगे बढ़नेको कहा गया, तो मेरा भागा मेरो चौटीपर पहुँच चुका था।

भनदास और मेरे विचारों मे वडा मेद था। यदि उस समय मेरे पास सेराफिस्के खजानेका हजारवॉ हिस्सा भी होता सुके कोई उस भूमिसे भारतमें रख देनेके लिये कहता, तो मैं बड़ी खुशीसे उस खजानेको उसके हवाले कर देता। मै इस कार्यमें उसी प्रकार धीरे-धीरे दूर खीच ले जाया गया था, जैसे एक स्खा तिनका नदीकी धारमे। मै अव धीरेन्द्र और चाड्के बीचमें था। मैने अपनी पिक्तमें खड़े उन वडी दाढी वाले जवानोको देखा, जिनकी कवचे उपाके रक्त प्रकाशमें चमक रही थी। वक्नीका इरादा था, कि मन्दिरपर वगलकी ओरसे चढा जाय। मै देख रहा था, उसके सैनिक कितने उतावलेसे दिखाई दे रहे थे। उनकी ऑखोकी भयकरता, तलवारों और भालोकी उनकी मजबूत पकड़, तनी हुई गर्दने, मुक्ते लड़ाक भेड़ोका स्मरण दिला रही थीं। उस समय मालूम होता था, जैसे मर्दों के बीचमें मैं बूढी औरत हूँ, अथवा वीरोंके मध्यमें कायर। मैं यह सब अच्छी तरह समक्त रहा था, किन्तु जो कुछ भी थोडी बहुत हिम्मत मेरेम थी, उससे मैने निश्चय कर लिया था कि चाहे इसके लिये प्राण भी देना पड़े, किन्तु इसे भलीमॉति देखना होगा।

तत्र एक त्रावाज सुनाई दी, जान पड़ा किसीने पिस्तील दागी है। यह त्रावाज वक्नीकी थी, उसने त्रपने यो द्वात्रोंको हल्ला वोल देनेका हुक्म दिया था। समुद्रकी तरंगकी भाँ ति एक गाथ हमलोग त्रागे बढ़े त्रीर जरा देरमं मन्दिरके त्रगले प्रागणमें पहुँच गये।

## -29-

## रा-नंदिरका युद्ध

नोहरी के सैनिक एकदम घवरा गये। वह उस ममय तक विल्कुल गाहिल पड़े थे। उन्होंने ग्राभी ग्रापना हथियार भी ग्रान्छी तरह न लेने पाया, कि वक्नीके सेनिक उनपर ग्रा पड़े। वहाँ सैनिक नियम-च्यवस्याका पता पहाँ था ? श्रीर मेरे लिये मत पूछिये। मेरे दिलमे कहाँ उतनी हिम्मत थी, जो श्रागे बढनेकी हिम्मत करता, किन्तु पीछे वालेकी भीडमें पड़कर में भी वहाँ तक ढकेल दिया गया, जहाँ कि खचाखच हो रही थी। लडाई के श्रारम्भमें ही मेरी जॉघ में भाले की जरा-सी चोट लग गई। श्रीर सच कहूँ, विल्लीके भागों छीका दूट गया, इस बहाने मैं वहाँसे खिसककर बाहर निकल श्राया।

एक सुरिच्चत स्थानपर मैने एक प्रकाड स्त्रीमुखी सिंहकी मूर्त्ति देखी। उस मूर्त्तिके दोनो अपले पैरोके बीचमे बैठकर मैने पानीसे अपने ज़ख्मको धोया।

मन्दिरसे जो कोलाहल सुनाई दे रहा था, ऋवर्णनीय था—हथियारो की भनभनाहट, जयघोषकी गर्ज, घायलोकी चीत्कार, ऋपने विरोधियोको पीछेकी ऋोर हटानेके समय शाही रक्तकोका विजय-नाद।

इतनी देरमे ऋष सूर्य भगवान् ऋच्छी तरह उदय हो गये थे। इस ऋचाशमे रात्रि ऋौर दिन, ऋन्धकार ऋौर प्रकाशके बीचमे कोई ऋौर उषा ऋादि नही होती। सूर्य पहाडोकी ऋाडसे निकल ऋाया, ऋौर वह बड़ा मैदान जिसपर कि मितनी-हर्पी नगर है प्रकाशित हो गया।

मै खडा हुन्ना, कि न्नपने मित्रोके पास जाऊँ। किन्तु मारते-काटते बहुत न्नागे बढ गये थे। मैने देखा, मेरा पैर इतना शूल्य हो गया है, न्नीर घावमे इतनी पीड़ा है, कि जरा भी चलना मुश्किल है। मैने न्नपने चारो न्नोर नजर डाली। वहाँ एक पतली पत्थरकी सीढ़ी दिखाई पड़ी, जो कि उस नारी-सिंहके ऊपर तक गई हुई थी। मै इसके लिये वड़ा उत्सुक था, कि देखूँ लडाईमे क्या हो रहा है। मै उस सीढ़ीके द्वारा. धीरे-धीरे किन्तु बड़ी कठिनाईसे नारी-सिंहके ऊपर पहुँच गया न्नीर वहाँ एक स्थानपर चुपकेसे बैठकर रणक्तेत्रका तमाशा देखने लगा।

शत्रु, जिनकी घत्रराहट त्रौर वेतरतीवी त्राव भी ठीक न हुई थी, त्रंगुल-त्रागुलपर मारे भगाये जा रहे थे। मैंने देखा, नोहरी स्वय भी सुनहली कवच धारण किये त्रापने सैनिकोके बीचसे लड़ रहा है। मेरे तीनो मित्र मारकाटके बिल्कुल बीचमे थे, त्रोर वह त्रपनी रिवाल्वरोको बड़ा माधकर इस्तेमाल कर रहे थे।

प्तारोको छोड़कर सारे देशमें भी कोई ऐसा ब्रादमी न था, जो त्र्याग्नेय अस्त्रका प्रयोग करना जानता हो। प्रायः सारे ही सेराफीय घीरेन्द्र त्र्योर धनदास द्वारा इतनी होशियारीके साथ प्रयोग किये जाते इन श्रस्नोंको दिव्यास्त्र या देवताश्रोका जादू मंतर समभते थे । नोहरीके सैनिकोपर इस वातने भी बड़ा बुरा प्रभाव डाला था, क्योंकि वह उन देवतात्रोंसे लड़ रहे हैं, जिन्हें उनके वाप-दादा प्राचीन मिश्र देशमें पूजा करते थे। धनदासका लम्बा शरीर, जहाँ भी घीर लडाई होती दीख पड़ती थी, वहीं दिखाई देता था। इविस्मुख थातके क्रिया-कलापमे महाशय चाड्की शान्त-मस्तिष्कता भालक रही थी। वह थम-थमकर गोली छोड़ते थे। किन्तु उनका एक भी वार खाली न जाता था। प्रति वार रिवाल्वरकी ह्यावाजके होनेके साथ एक ब्रादमी नीचे घडामसे गिरता था। कप्तान धीरेन्द्र तो सचमुच ही मृत्युके देवता अनुत्रिस् ही मालूम हो रहे थे। वह ग्रभी यहाँ दिखाई पड़े, श्रौर एक मिनटके भीतर वहाँ । जहाँ देखते, वहीं उन्हे पहुँचे पाते । जिस जगह लडाई सबसे श्रिधिक जमी हुई थी, वहीं धीरेन्द्रका हाथ फुर्तीसे दाहिने-यायें गोली चला रहा था।

यह निश्चय करना कुछ भी कठिन न था, कि यदि अन्तिम'
समयपर नोहरीके पास मदद न पहुँची, किसके पास विजयलदमी
जायेगी। मैं न देख सका था, कि नदीके नीचेकी छोर, मन्दिरमे एक
मील दूरीपर एक मारी छावनी पड़ी हुई है। उस छावनीमें, पीछे
सुननेमें छाया, कई मी सैनिक प्सारोकी मातहतीमें रख दिये गये थे।

ग्राप जानते हैं, प्सारो एक नम्बरका धूर्न था। श्रीर यह भी याद रखना चाहिये कि वह श्रपने देशवासियोंकी भॉति कृप-मंद्रक न था। उनने श्रपने देशकी सीमा पार की थी, समुद्र पार किया था, श्रीर कितने ही देशोंकी हवा चाई थी। उनके सैनिक, श्रीर उसके देशवासी चाहे कुछ भी ख्याल करते हों, किन्तु वह यह खूब जानता था कि जो यह देवता मितनी-हपींमें ग्राये हैं नकली देवता हैं। मालूम होता था, उसने मनमे निश्चय कर लिया था, कि तीनों देवता होरस्, थात, ग्रीर ग्रानुबिस् क्रमशः घनदास, कप्तान धीरेन्द्र ग्रीर में हूं। चाह् को तो वेचारा जानता ही न था।

जैसे ही प्सारोने खबर पाई कि मन्दिरपर हमला हुआ है, उसी वक्त उसने अपने सैनिकोंको एकतित किया । मुक्ते यह पीछे मालूम हुआ, कि उसने उनके सन्मुख एक सित्ता वक्तृता दी। उसने उनके दिलपर इसे खूब नक्श कराना चाहा, कि उन्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिये, तीनों देवता बनावटी हैं, उनके हथियार एक मामूली ही मनुष्योके हाथोके बनाये हुए हथियार हैं, उनमे कोई दिव्यशक्ति नहीं है।

श्रव वह श्रपनी सेनाको लेकर सेनापितकी मददके लिये मन्दिरकी श्रोर चला। किन्तु वह वडा भारी होशियार था, उसे बहुत-सी चाले मालूम थीं उसने श्रपनी सेनाकी दो टोली वनाई, छोटीको तो उसने सेनापितकी सहायता के लिये भेजा, जो कि श्रव मन्दिरसे भगने-भगने हुश्रा था। श्रीर दूसरी टुकड़ीको श्रपने साथ लिये वह इस प्रकार घूमकर वढने लगा, जिसमे कि वक्नी की सेनाको हरावल (पीठ) की श्रोरसे घेर ले।

Ì

ì

₹ 1

7

ż

मैने यह चाल श्रपने श्रांखों देखी, श्रीर समक्त लिया, कि हम-लोगों के लिये वडा भारी खतरा है। में जल्दी से सिंहियों के नीचे उत्तर श्राया, श्रीर श्रपने मित्रोको सजग करने के लिये उथर टीडा। यह सच है, कि शरीरपर मनका कावृ है। उस भयकी दशाम में श्रपनी सम चोट दर्दको मृल गया। श्रभी कुछ मिनटपूर्व मुक्ते हिलना भी कठिन मालूम होता था; किन्तु श्रव जब कि खतरा सरपर था तो मे, जोरसे चला ही नहीं, विलक्त दीड़ पडा। उस समय लड़ाई मन्दिरके गर्भमें हों रही थी। नोहरी और उसके साथी, कब्रके द्वारकी ओर अपनी पीठ किये लड़ रहे थे। यह निश्चय ही था, कि यदि इस समय प्सारो अपने दलके साथ द्वारपर आ जाय, तो बक्नीको फिर बाहर निकलनेका कोई रास्ता न रह जाता और वहीं सबको मर जाना या गिरफ्तार हो जाना पड़ता।

मैंने धीरेन्द्रको भिडन्तके बिल्कुल बीचमे पाया । मैने जोरसे चिल्ला-कर उनसे खतरेको कहा ।

धीरेन्द्रने कहा—'वक्नीसे कहो !' श्रौर उसी समय चाड्की श्रोर चह घूम पड़े।

बड़ी कठिनाईसे उस भीड़में होकर मै श्रपने कप्तानके पास जा सका। मैने उसे श्रानेवाली श्रापत्तिकी सूचना दी।

उसने उसी समय पीछे हटनेका हुक्म दिया, श्रीर हम दर्वा जेपर ठीक उसी समय पहुँचे, जब कि प्सारो श्रीर उसके सैनिक बाहरके श्रागन तक पहुँच श्राये थे। यदि मैने जरा भी देरी की होती तो, हम सभी वहीं मारे जाते, श्रीर रानी सेरिसिस्का भी पतन होता।

में उस लड़ाईका वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ, जो प्सारोके साथ वाहरवाले आँगनमें हुई। दूरसे तमाशा देखना अच्छा है; किन्तु जय आदमी मध्य युद्धमें पड़ जाता है, तो मत पूछिये। पहिले में ऊपरमें सब कुछ देख रहा था, मस्तिष्को देखनेके लिये फुर्सत थी, किन्तु इस समय जब कि चारों ओरसे घर गया था, तो कहाँका देखना १ मुक्ते याद है, अपनी ताकत भर चिल्लाते हुए, में रिवाब्वरको चला रहा था। में पागलोंकी मॉति एक स्थानसे दूसरे स्थानको दौद रहा था। उस समय में हिंसक पणुओकी मॉति प्राण लेनेकी इच्छा ही नहीं करता था; बल्कि उसके लिये उतावला हो रहा था। और एक ही चलके वाद में एक बच्चेकी मॉति था, और मैं अपने चंहरेको हाथोंन दिंककर रोना चाहता था। उस लड़ाईमें मिर्फ एक चीज मैंने टेग्बी और यह भी हद दबंकी मनुष्यकी कर्रहटयता।

कैसे भी हो, धनदास शाही सरक्त तेसे पिछुड़ कर अलग हो गया। वह सबसे अन्त में मन्दिरसे निकलने वाला था। मैं समभता हूँ उसके लिये यह वडा मुश्किल था, कि उस स्थानसे अपने आपको आसानीसे छुडा ले, जहाँ कि उतनी असख्य धन-राशि रक्खी थी। जिस दिन पहिले-पहिल नालन्दा में वह मेरे मकान में आया, उस दिनसे लेकर अन्तिम समय तक—जब कि मितनी-हर्णीं राज-प्रासाद में उसका अन्तिम हश्य देखने आया—उस आदमी दिमाग सिर्फ एक ख्याल था, उसकी सारी हर्कतों की तहमें सिर्फ एक मतलब था—सेरा-फिस्की कब्रके सारे सोने और रत्नका स्वामी बनना।

जिस समय प्सारो अपने आदिमियोके साथ आँगनमे पहुँचा तो सर्वप्रथम धनदाससे उसका साम्मुख्य हुआ। उसके सैनिकोकी अधिक सख्या उसे नीलका श्येनमुख देवता होरस सममती थी।

यह स्पष्ट हो गया था, कि हमे ऋष हट जाना चाहिये । यद्यपि हमने शत्रुश्लोंको बहुत हानि पहुँचाई थी, श्लौर हमारी हानि ऋपेजाकृत बहुत कम थी, तो भी ऋष दुरमनोकी सख्या हमसे बहुत ऋधिक थी, श्लौर हमारे लिये जल्दी हट चलना ही लाभदायक था । धनदासने शायद ऋष ऋनुमान कर लिया होगा, कि हमारी सफलताके दिन ऋष गए। मैंने प्तारोको उससे कुछ बोत्तते देखा। यद्यपि वह इतनी दूर थे, कि मै पूरी तौरसे उसकी बातको सुन न सकता था, किन्तु इतना तो निरचय था, कि कई वर्ष भारतमे रहकर वह हिन्दी जान गया था। इस प्रकार यह निरचय मालूम होता है, कि उसने घनदाससे बात की श्लौर उसे प्रलोभन दिया। शायद 'कमल' पर रहते वक्त उसने धनदासकी प्रकृतिका ऋच्छी तरह श्रध्ययन किया हो, श्लौर उस मनुष्यको उसने मेरी ऋपेजा ऋथिक ऋच्छी तरह पहिचान लिया हो।

यद्यपि मैने उनकी बातचीतका एक शब्द भी न सुन पाया था, किन्तु उसका अनुमान करना कठिन नहीं है। प्सारोने धनदाससे पहिले कहा होगा, मुक्ते तुम्हारा सत्र स्वॉग, सब हकीकत मालूम है। एक

श्रादमी जिसने श्राधुनिक बम्बई, कलकत्ताको देला हो, जिसमे बिहारके स्ट्मदर्शी जास्सी पुलिसकी श्रॉलमे धूल डाली है, उसके सामने परोंको चमड़ेपर जमा, लकडीकी चोंच लगाकर बनाया हुश्रा चेहरा छिपा नहीं रह सकता। मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ, कि प्सारोने धनदासको केवल उसके प्राण छोड़ देने का ही वचन न दिया, बिह्क सेराफिस के खजाने का एक भाग भी, वह सिर्फ इस शर्तपर कि धनदास श्रपने साथियों के साथ विश्वासवात करके नोहरीकी श्रोर दिलोजान से हो जाय। उसी समय धनदासको यह भी विश्वास हो गया था, कि श्रव मेरे साथियों के लिये कोई श्रवसर नहीं रहा। बस इसने उसे श्रीर भी जब्दी प्सारोको शर्त मानने के लिये तय्यार कर दिया। मैं उसके विपयमें श्रच्छा ख्याल करने का विचार रखता था; किन्तु इन प्रमाणो के कारण मैं वैसा नहीं कर सकता था। श्रीर उसके श्रागे के कृत्योने तो श्रीर इस पर मोहर लगा दी।

वक्नीके पीछे हटनेके हुक्मके साथ ही सारे सैनिंक वड़ी खूबीसे पीछे हट चले । नोहरीने हमारे दाहिने पक्तपर हमला करना चाहा, किन्तु कप्तान धीरेन्द्र ग्रीर चाड्की रिवाल्वरोंकी गोलियोंने उसे पीछे हटा दिया। यायाँ पक्त पहिले ही नदीके किनारे पहुँच गया था, किन्तु वहाँ नावें न थीं, उन्हे शत्रुग्रोने हटा दिया था। किन्तु उससे कोई हर्ज नहीं हुग्रा; क्योंकि ग्रगर वह होतीं भी तो भी उस दशामें उनपर चढ़कर लौटना मुश्किल था। ग्रव हमारे लिये इसके ग्रातिरक्त कोई रास्ता न था, कि नदीके दाहिने किनारेसे शहरकी ग्रोर लोटे।

युद्धमें लौटते वक्त अपनी हरावलकी रक्षा धवसे कठिन श्रीर श्रावश्यक काम है। इस कठिनाईमें न धीरेन्द्र हीने श्रीर न चाट्ने इस बातकी श्रीर घ्यान दिया, कि धनदास मन्दिरमें ही छूट गया। श्रय हमलोग मन्दिरसे बहुन दूर एक सुरक्षित स्थानपर पहुंच गये थे। नोहरीने भी पीछा करना छोड़ दिया था। यहां समय था, जब कि धीरेन्द्र मेरे पास श्राये। धीरेन्द्र—'धनदास ! क्या हुआ ! क्या वह घायल हो गया !' मै—'वह विश्वासघाती है ।'

धीरेन्द्र-- 'विश्वासघाती !'

मै—'उसकी प्सारोसे कुछ बात हुई, मैं जानता हूं, प्सारो हिन्दी बोल सकता है। हाय घन, हाय घन छोड़कर उसके दिलमें कोई ख्याल न था।'

्र धीरेन्द्रने धीरेसे कहा—'जितना त्राप समभ रहे हैं, उससे भी भयकर प्रश्न है। धनदासको समाधिका रहस्य मालूम है।'

मै—'वह बड़ा काम ले सकेगा! रहस्यजान व्यर्थ है, जब तक, बीजक पास न हो।'

धीरेन्द्र—'वह भी है।'

मै उसी वक्त सॉस लेना भूल गया । जान पड़ा कोई बड़ा भारी स्त्राघात मेरी स्त्रन्तरात्मापर हुस्रा । पहिले-पहिल मै स्त्रपनी विपत्तिको दूर तक न देख सका ।

मैने चिल्लाकर कहा—'धनदासके पास बीजक है।' मैने इस वाक्यको कई बार दुहराया, तब जाकर मुक्ते इसका अर्थ समक्तमें आया। मैने समक्ता था, धीरेन्द्र गलतीपर हैं, किन्तु मेरे ऐसा समक्तने की जड़ भी कट गई, जब कि धीरेन्द्रने कहा—

'जब उसे मालूम हुत्रा कि हम रा-मन्दिरको जा रहे हैं, तो उसने कहा, यदि नोहरीको हटानेमें हमलोग समर्थ हुए, तो हमें काफी मौका मिलेगा, श्रौर हम खजानेको श्रपने श्रख्तयारमें करके राज-प्रासादमें लावेगे वहाँ वह सुरिच्चित रह सकेगा । यह उसका करना ही इसके लिये काफी प्रमाण है, कि वह बीजकको श्रपने साथ लाया था।'

श्रव श्रौर सुननेकी मुक्तमे शांक न थी। मेरे हृदयकी उस वक्तकी श्रवस्था श्रवर्णनीय थी।

मै चिल्ला उठा—'ग्राः नरपिशाच ! ग्राः विश्वासघातक ! वह पागल था । सोनेके सिवाय उसे कुछ न सूमता था । ग्रोफ, मैने पहिले

क्यों न इसपर ख्याल किया ! प्रथम दिन हीसे उसका यह भाव मालूम हो गया था, किन्तु अप्रसोस ! मैने यह न समका था, कि सोनेके लोभ में वह इतनी दूर-तक चला जायगा । अब वह तहखानेमें घुसेगा, और वह, नोहरी और प्सारो सारे धनको आपसमे बॉट लेगे । इतना ही नहीं, इस प्रकार वह इस देशके मनुष्योको भी खरीदनेमें समर्थ होंगे । सारा देश इस प्रकार उस मासूम रानीके विरुद्ध उठ खडा होगा ।

धीरेन्द्र—''श्रीर श्रव इन वेवकृषोके मिथ्याविश्वासके सहारे हम श्रीर श्रिधिक देर तक न खेल सकेंगे। यदि श्रव भी उनका विश्वास न डिगे, तो भी उन्हे थात श्रीर श्रनुविस्के विरुद्ध हथियार उठाना श्रासान होगा, क्योंकि होरस् उनकी तरफ है।'

उस मनुष्यकी शैतानीपर अब मै कुछ और न कह सकता था। मैं आतकसे व्याकुल हो गया। कोई चीज मेरे कठमें कॉ टेकी भॉ ति गड़ रही थी। मै उस समय भी ख्याल करने लगा, कि उस नृशसके साथ अकेले ही, धीरेन्द्र और चाड्को बिना लिये यदि मैं आया होता, तब भी तो यही मेरे ऊपर पड़ता। उस समय जो मेरी अवस्था होती, उसका ख्याल करते ही मेरा हृदय पिस-सा गया। किन्तु एक ज्ञ्णके बाद ही मेरा ख्याल उस अल्पवयस्का, सुन्दरी, और सहृदया रानीकी ओर गया, जिसने आनेके दिन हीसे हमारे साथ अत्यन्त सौहार्द प्रदर्शित किया था।

उस कची सड़कसे हमलोग, दोपहरकी तेज धूपमे शहरमे पहुँचे, ग्रीर वहाँ कतार वॉधकर राज-प्रासादमे प्रविष्ट हुए। जब वक्नीने ग्रपने सिपाहियोंको डिस्मिस कर दिया, ग्रीर वह बड़ी-बड़ी दाढ़ीबाले सैनिक ग्रपनी ग्रपनी कोठरियोंमे थोड़ी देर विश्राम लेनेके लिये गये: तो मैने देखा कि कितमों हीके मुख उदास थे, क्योंकि उनके कितने टी साथी ग्रीर सम्बन्धी युद्धमें हताहत रह गये थे। माथ ही मैने यह भी देखा कि वह पराजित न हुए थे, उनका जोश ग्रीर बट गया था, वर टीक वक्नीके क मनानुमार एक-एक करके मरनेके लिये तय्यार थे। ग्रपनी रानीके ऊपर श्रपने श्रापको न्योछावर करने के लिये वह विल्कुल तय्यार थे।

सीढ़ीके ऊपर ही मुक्ते प्रधान पुरोहित श्रह्मसो मिले।
श्रह्मसो—'सब कुशलपूर्वक तो बीता ?'
मै—'हमारे साथ विश्वासवात किया गया !'
श्रह्मसो—'विश्वासवात ! किसके द्वारा।'
श्रव सचाईको एक च्राण भी छिपा रखना मेरे लिये कठिन था।
मैने कहा—'होरस् के द्वारा।'

मै आशा कर रहा था, कि इस वातको सुननेके साथ वह घवरा उठेंगे, किन्तु इससे बिल्कुल उलटा, मैने उन्हें मुस्कुराते देखा ।

श्रह्मसो—'श्रापका मतलव है थोध्मस, उस श्रादमीसे, जिसे श्रापने हमारे सामने, श्रोसिरिस देवता, श्रीर नीलकी प्राचीन रानी इसिस्का पुत्र बनाकर उपस्थि<del>त किया था।</del>

मैने बड़े आश्चर्यके साथ पूछा-"श्रापको कैसे मालूम ?'

त्रहासो—'भूल गये, कल रातको तुम एक त्रज्ञात भाषामे कुछ, कह रहे थे। उसीने मेरे हृदयमे सन्देह उत्पन्न कर दिया। मै दवे पाँव इसिस्के मन्दिरमे गया, त्रीर द्वारपर कान लगाकर सुनने लगा, वहाँ थात त्रपने साथीके साथ वात कर रहा था।'

मै-- 'तो त्राप जान गये हैं, कि हम छलिया हैं १'

श्रह्मसो—'लेकिन साथ ही मै यह भी जानता हूँ, कि तुम महारानी के शुभचिन्तक हो, श्रौर यही हमारे लिये सबसे बड़ी वात है।'

मै वृद्धके हृदय को देखकर मुग्ध हो गया, मैने उसके कन्धेपर हाथ रखकर कहा- 'श्राप मेरे मित्र हैं।'

त्रहासो—'जो भी महारानीके लिये स्वार्थत्याग करनेके लिये तैयार हैं, वह हमारे मित्र हैं । चलो चले, हम उससे सची-सची वात कह सुनायेगे । यहाँ डरनेकी कोई जरूरत नहीं । चाहे तुम्हारे मित्र देवता हों या मनुष्य, वह राष्ट्रके वास्ते लड़े हैं । हमारा कत्तंव्य विल्कुल सीधा

है—इस क्रान्ति, इस बगावतको दवा देना, या त्रादमीकी तरह प्राण् दे देना।

में—'श्रह्मसो, तुम श्रीर हम दोनों ही बूढ़े श्रादमी हैं, ऐसे भी हम मौत के मुँहमे पैर लटकाये ही बैठे हैं, इसलिये हमारे लिये मृत्यु कोई उतनी डरकी बात नहीं। चलो हम, उन दोनोंके साथ, जिन्हें तुम थात श्रीर श्रनुविस् कहते थे, रानीके पास चलें। जैसा कि तुम कह रहे हो, वह मनुष्य हैं, किन्तु तो भी बड़े बुद्धिमान श्रीर बड़े श्रनुभवी हैं।'

# -22-

### चाङ्का श्रद्भुत साहस

श्रह्मसो बड़े चतुर पुरुष थे, वाल्य हीसे वह रानीके पथ-प्रदर्शक श्रीर श्रिमभावक सुद्धद थे। उसने इन्हीसे श्रपनी प्रजापर शासन करनेकी विधि सीखी थी। इन्होंने ही उसे प्राचीन मिश्रकी धार्मिक रीति-रस्म सिखलाई थी। श्रपने सारे राज्यकालमें एक वार भी उसने श्रपने चतुर श्रीर श्रुमचिन्तक मन्त्रीकी रायको श्रग्राह्म न किया था।

रानी सेरिसिस्को मेरे मित्रोंपर श्रत्यन्त विश्वास था । वह जानती थी, किवह उस प्राचीन मिश्रके वास्तविक देवता होरस्, थात श्रोर श्रन्विम् हैं; जिसकी सम्यताके चिन्ह नीलप्रान्तवर्ती रेगिस्तानके वालूके नीचं दूर-दूर तक ढॅके पाये जाते हैं। वह नीलके शांकिशाली देवता दूसरी बार पृथ्वीपर उतर श्राये हैं। यह विश्वास उतना मूर्वतापूर्ण श्रोर मिथ्या-विश्वासपूर्ण नहीं है, जितना कि देखनेमें मालूम होता है। प्राचीन मिश्रके देवताश्रोंमें श्रनेक मानुपिक गुण थे। स्वयं फरऊन भी देवना समके जाते थे। मिश्रमे भी, प्राचीन भारत, रोम श्रोर यवन देशों के समान ही, मनुष्य वीर हो जाते थे, श्रीर वीर देवता, इस प्रकार नर श्रीर श्रमन्का मेद बहुत भारी न था।

हमारा स्वॉग नगरमे प्रवेश करने हीके दिन, रानी सेरिसिस् श्रौर हजारो सर्वसाधारण उपस्थित पुरुषोके साथ बड़ा सफल हुश्रा था। महारानी सेरिसिस्के लिये यह कोई श्रसम्भव नहीं मालूम होता था, कि होर्स, थात श्रौर अनुविस् श्रवतीर्ण होकर, सेराफीय देशमे, जहाँ थेबीय राजाश्रोके समय हीसे उनके मन्दिर, उनकी पूजा चली श्राती है, श्रावेगे।

सचमुच गोवरैलेकी भविष्यद्वाणो ठीक उतरी 'जब रचक मार डाले जायॅगे, तो देवता स्वर्गके चारो कोनोसे उतरेगे।'

मै नहीं जान सका, कि वह इस खबरको किस प्रकार ग्रहण करेगी ? कोई भी त्रादमी नहीं चाहता, कि दूसरा उसे वेवकृष बनावे, इसी-लिये मै समस्तता था, कि वह हमपर अत्यन्त रुष्ट होगी। जैसा कि पहिले कह चुका हूं, मै सदा छलको नापसन्द करता रहा हूं, किन्तु यहाँ वैसा करनेके लिये हमे मजबूर होना पड़ा था।

श्रह्मसोने सारी ही बातको वडी चतुरतासे उसे कह सुनाया। उन्होने कहा, यह एक बहुन दूरसे श्राये हुए विदेशी श्रादमी थे। इनकी इच्छा हुई कि इस देशमे चले, श्रीर श्रपनी सुरत्ताके लिये इन्होने यह व्यवस्था की उन्होने हमारी श्रोरसे महारानीसे त्रमा मॉगी श्रीर कहा, हमने विपत्के समय श्रपने श्रापको उसका सचा सहायक सिद्ध किया।

मुक्ते उसका गुण भूल नहीं सकता, रानीने जरा भी अप्रसन्नता न प्रकटकर, मुक्ते बुलाकर पूछा—

'ग्रौर क्यों योध्मस्, तुम भी कोई ग्रौर हो १'

मै—'हे महारानी, मै जो कुछ हूँ वैसा तुम देख रही हो, एक बूढा आदमी जो योद्धा होनेकी अपेद्धा विद्यान्यसनी अधिक है। किन्तु इतना मै स्पष्ट कहूँगा, कि मैं यहाँ किसीको हानि पहुँचानेकी नीयतसे नहीं आया, विशेषकर एक महारानीको जो कि जैसी ही सुन्दर है, वैसी ही शुभगु ख्वती भी।'

महारानी—'शायद तुम विद्याव्यसनीकी त्र्रोपेक्ता भी त्र्राधिक दर्वारी मुसाहिव हो। किन्तु, यह तो बतात्रो, यह तुम हमारी भाषा बोलनी कैसे सीख गये ?'

मैने उत्तर दिया—'जिस देशसे मैं आया हूं, वहाँ बहुतसे ऐसें पुरुष हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययनमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार मैं भी इस योग्य हुआ, कि मितनी-हपीं के बाशिन्दोंसे बात-चीतकर सक्, प्राचीन मिश्रके धर्म, राजनीति और वेपभूषाको जान सक्रूं, और चित्र-लिपिको पढ सक्रूं।'

मैने फिर महारानीसे कहा—'वह त्रादमी जिसने होरस्का रूप लिया था, हम मभीके साथ विश्वासघात करके, दुश्मनकी त्रोर मिल गया।' जब मैंने वतलाया, कि खजाने तक पहुँचनेका रहस्य हमे मालूम है, त्रीर श्रव उसका स्वामी नोहरी है। उस ममय रानी श्रीर श्रवसो दोनोमेंसे कोई भी श्रपने मानसिक भावको गोपन न कर सका।

प्रधान पुरोहितने छाती पीटकर कहा— 'श्रोक, तब तो सब काम मिट्टी हो गया। मेरे पास श्रानेक गुप्तचर हैं। उनके द्वारा में यह जाननेमें समर्थ हूं, कि राज-प्रासादकी चहारदीवारीके बाहर क्या हो रहा है। श्राव तक लोग इस बात्पर पक्के हैं, कि इस भगड़ेमें किसी तरफ भाग न ले। यदि उन्हें नोहरीके रणकीशलका भय न होता, तो वह खुल्लम-खुल्ला महारानीका पच्च ग्रहण करते। किन्तु वह सेनापतिमें उरते हैं, वह जानते हैं कि उसके पाम बड़ी भारी सेना है। सेनाका श्राधिक भाग हमारे विरुद्ध है, यदि साधारण लोग श्रीर दाम भी वागियोंका साथ दिये, तो फिर उन्हें हटाना शाही शरीर चक्कें सामर्थ्यसे बाहरकी बात है।'

मैंने देखा, रानीके पतले श्रोड कॉप रहे थे। किन्तु उमने वीरता-पूर्ण शब्द कहे—

'वक्नी हो बुला थी। श्रव एक श्रोर मेरे पाम हो चतुर पुरुष हैं,

त्रौर दूसरी त्रोर एक वीर । मै क्यो डरूँ ? राजसिंहासनपर मेरा हक है। फरऊनोंका खून मेरी नसोमे है।'

मैंने रानीसे अपने दोनो साथियोको ले आनेकी आजा मांगी, क्योंकि वह दोनो पुरुप जितने ही युद्धक्षेत्रमें लामदायक थे, सलाह देनेमे उससे भी कम लामदायक न थे। सिरिसिस् उन्हे देखनेके लिये उत्सुक थी। मैं जब इसिस् के मन्दिरमे लौटा, तो कप्तान धीरेन्द्रको पालथी मारकर वैठे देखा। उनका श्रुगाल-मुख चेहरा उनकी जॉघपर था और मुँहमें बीडी मुलग रही थी, जिसका बुरा धुत्राँ चारो और फैल रहा था।

मैं—'क्या तुम इस बुखार लानेवाले धुयेको बन्द न करोगे ? तुम; तो नीरो माल्म होते हो, रोम जल रहा है, श्रीर तुम मौज उड़ा रहे हो।'

धीरेन्द्र—'त्रानुविस्को धूप देनेके लिये, वस यही एक तो मेरे पास साधन है।'

मै—'यह सब तमाशा हो चुका । ब्रब तुम देवता नही हो । महा-रानीको सचाईका पता लग गया ।'

मैंने दोनोसे जल्दी तैयार होकर साथ चलनेके लिये कहा, श्रीर दो मिनटके बाद हम रानीके सामने थे।

त्रगले सारे वार्तालापमे मैने दुभाषियाका काम किया। रानीने हमारे देश, श्राग्नेय-श्रस्नके प्रयोग श्रादि श्रनेक विषयोंपर हमसे प्रश्न किया। सबसे बढकर उसे श्राश्चर्य हुश्रा धीरेन्द्रकी कॉचकी श्रॉलोको देखकर।

उद्यपि उस दिन कोई भी बात कामके विषयमे न तै पाई, किन्तु यह सबसे अञ्छी बात हुई, कि हम अपने असली रूपमे प्रगट हो गये। हमारे दिलका एक बड़ा भारी बोक्त हल्का हो गया। रानी और बक्नी दोनोंने हमे अपना मुहृद् समका। कोई कामका रास्ता निश्चय करना मुश्किल था । हम अव बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते थे, अतः राज-प्रासाद हीपर धावा होनेकी प्रतीचा करने लगे ।

उस रातको मैंने सभी विषयोपर कप्तान धीरेन्द्र श्रीर चाड्के साथ परामर्श किया। धीरेन्द्रने कई सम्मितियाँ दी। मैंने सारे जीवनमें ऐसा चलता-पूर्जा श्रादमी न देखा, उनका मिस्तिष्क उतना ही कार्यतत्पर था, जितना कि उनका शरीर। किन्तु चाड् उस रात बिल्कुल चुप थे, मालूम होता था, जैसे श्रालथी-पालथी मारकर समाधि लगाये हुए हों। मैने समभा, वह किसी विचारमें हूवे हैं, उनकी विचार-शक्तिके श्रद्भुत चमत्कारोसे वाकिफ होनेके कारण, मैने उन्हे कुछ वोलनेके लिये दिक न किया। बहुत सबेरे भिनसारको जब कि शहरपर प्रभात हो रहा था, उन्होने मुक्ते श्रीर धीरेन्द्रको कई घंटोंकी नीद ले लेनेके बाद जगाया।

मैने पूछा- 'क्या है ?'

चाड्—'मुक्ते एक युक्ति सूभी है। यह एक भयंकर काम उससे भी भयंकर जितना कि मै पसन्द करता हूं। किन्तु उसके ऋतिरिक्त मुक्ते कोई रास्ता नहीं मालूम होता। मुक्ते जाना होगा।'

मै- 'जाना ? कहाँ जाना ?'

चाड्—'यह मै तुम्हे पीछे वतलाऊँगा, श्रच्छा तो विदा ।' यह कहकर वह लेट गये। श्रीर फुछ ही मिनटके नाद खरीटे मारने लगे। सचमुच वह बड़े ही विचित्र पुरुष थे!

श्रव मेरे लिये फिर सोना श्रसम्भव था; इसलिये थोड़ी देरके बाद में उठकर वागमे गया। वहाँ से टहलते हुए मैंने प्राची दिशामें पर्वतों के शिष्वरपर सूर्यके जादूको फैलते देखा। जिस समय, देवी-देवोंकी नीरव मूर्त्तियों श्रीर नारी-सिट्ने के बीचसे, उस समतल मार्गपर में टहल रहा था, तो मेरा ख्याल एक बार श्रपनी इस श्रद्भुत यात्राकी श्रोर गया। मालूम होता था, मेरा शरीर एक प्रहसे दूसरे प्रहमे मेल दिया गया है। मैने उम सम्यताको श्रपनी सम्यतासे तुलना करना शुरू किया। श्रीर समभने लगा कि यह सब स्वप्न है, मैं सोया हुश्रा हूं। स्वपन मुक्ते हजारो वर्ष पीछे उस विस्मृत श्रतीतमे खीच ले गया है, जिसका गौरव हमे बहुत कम मालूम है। मेरा दिमाग तरह-तरहके ख्यालोंसे भरा था। मेरें चारो श्रोर एक ऐसा श्रद्भुत सुन्दर उद्यान था, जैसा कि मैने श्रीर कभी न देखा था। उस वक्त यह सोचना मुश्किल था, कि हमलोग फिर कभी श्रपनी जन्ममूमिमें लौट सकेगे।

जिस वक्त मै इस प्रकार टहल रहा था, उसी समय प्रधान पुरोहित अहासोको मैने अपनी अरेर आते देखा। उनका शिर मुका हुआ था, और ऑखे जमीनपर गडी थी। वह जब बिल्कुल मेरे पास पहुँच गये, तब उन्होंने मुक्ते देखा। उन्होंने मुक्ते प्रणाम किया, और पूछा— 'आप रात सोये या नही।'

मैं—'मध्यरात्रिमे थोडासा सोया था, श्रौर ऐसे भी मुक्ते नीद कम ही श्राती है।'

श्रह्मसो--'मैने जरा भी नहीं सोया। मैने श्रापसे कहा था, कि नगरमे मेरे चर घूमते रहते हैं, वह सब श्रन्धकारमे छिपकर महलमे पहुँचते हैं। इधर तीन घटेसे मैं बरावर उनसे खबर पा रहा हूं।'

मै---'क्या खबर है, ऋच्छी या बुरी ?'

श्रह्मसो—'कोई भी श्रच्छी खबर नहीं है, सारा महल बागियोसे घरा हुश्रा है। बहुत मुश्किलसे मेरे चर छिपकर भीतर श्रा सके हैं। इस समय नोहरी श्रीर पारोके श्रनुयायी शहरमें बहुत हैं।'

मै-- 'नागरिकोंमे ?'

श्रह्मसो—'हद् हो गई। नगरके गरीव लोगोंमे यह खबर श्राम तौरसे फैली हुई है, कि नोहरीने खजाना पा लिया। नोहरीने वचन दिया है, कि जो उसकी सेनामे भर्ती होगा, सोनेमेसे उसे भी एक भाग मिलेगा। तीन दिनके भीतर यह सोना बॉटा जायगा। श्रव तो निश्चय नोहरी कब्रमें घुस सकेगा?'

में—'इसमे जरा भी सन्देह नहीं है। वह श्रादमी, जिसे श्राप होरस जानते रहे हैं, उस रहस्य को जानता है।' ग्रह्मसो—'इस देशमें न ईमान है, श्रीर न देवताश्रोंमे श्रद्धा। सेराफिस्का खजाना लूट लिया जायगा। मितनी-हर्पीमे रुपयेसे शक्ति खरीदी जा सकती है, नोहरी भी इस बातको भली प्रकार जानता है।'

वह धीरेसे, उस वाल सूर्यकी प्रभामें आगे चले गये। मैंने देखा, चुद्धका मुखमडल अत्यन्त उदास है। मुक्ते यह देखकर बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि वह पुरुप बड़ा ही सहृदय और अपनी रानीका अत्यन्त शुभचिन्तक था।

मै जब अपने साथियोके पास आया तो देखा कि दोनों जागे हुए हैं। मुक्ते देखते ही चाड् कानो तक मुँह फाड़कर हॅसते हुए बोले—

'श्रो हो, प्रोफेसर महाशय वस श्राप हीकी तो जरूरत थी। श्राप सब जानते हैं, शायद श्राप वतला सकेंगे, हमारी गठरी-मुटरी कहाँ है।'

मै—'दूसरे कमरेमें।' चाड्—'सय कुछ ?' मै—'सय कुछ । ग्राप चाहते क्या हैं ?' चाड्—'सिफ भानमतीकी पेटी।' मैंनें स्वय दूसरे कमरेसे पेटी ला दी। मैं—'यह क्या है ? क्या करनेकी इच्छा है ?'

चाड्—'मैंने एक युक्ति सोची है। लेकिन कुछ कहनेसे पहिले मुफे तुमसे दो एक वात जाननी है। मैं इसको सब वात से श्रिथिक जरूरी समभता हूँ, कि प्सारो श्रीर नोहरी कब्रमे न युसने पावें।'

में—'यह ठीक है, किन्तु दुर्भाग्यसे यह काम हो गया होगा; यदि न भी हुत्रा हो, तो भी में नहीं समभता कि हम केसे रोक सकते हैं!'

चाइ—'यदि कब श्रव तक ग्वेल दी गई है, तव तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय भी घवड़ानेकी श्रावश्यकृता नहीं, जब तक जीवन है, तब तक श्राशा है। यह काम मुक्तपर छोड़िये।' इसके बाद श्राध घटे तक, एक बड़ी ही दिलचस्प कार्रवाई होती रही। महाशय चाड्की एक बड़ी श्राश्चर्यकर नकल देखनेका मुके सौभाग्य हुश्रा। उस श्रसाधारण बक्सके विषयमें जिसे कि रेगिस्तानमें भी ढोकर लाया गया था, मैं बहुत थोड़ा कह सकता हू। उसमें शीशियों श्रीर डिवियोमें तरह-तरहके रग भरे हुए थे।

उन्होंने मुमसे कहा—'कतान बक्नीसे कहो, कि एक अत्यन्त गरीव सेराफीय भिखमंगेकी पोशाक जल्द मंगवा दे।' बक्नीने बहुत जल्द चाड्की इस फर्माइशकी तामील की। कपडे बहुत ही फटे और मैले थे। सबसे बढकर कमाल चाड्ने अपने रूपके बदलनेमे किया। उन्होंने जगह-जगर शरीर और चेहरेपर भुश्योंके निशान बना डाले। वस्तुतः उन्होंने अपने रग-रूपको इतना बदल डाला था, कि हमलोगो-के लिये भी उनका पहिचानना मुश्किल था।

उन्होंने अपनी पलकोंको इस तरह आधा बन्द कर लिया, कि आँखकी सफेदी सिर्फ दिखलाई पडती थी। उसे देखते ही भय लगने लगता था। वह बिल्कुल अन्धे मालूम होते थे; यद्यपि मुक्ते उन्होंने विश्वास दिलाया, कि वह सब कुछ देख सकते हैं वह उठ खड़े हुए, और लम्बी वैशाखी लेकर कमरेमे उसी तरह चलने लगे, जैसे कोई अन्धा।

कप्तान धीरेन्द्र—'बहुत ठीक । मैने बहुत्तसे बहुरूपिये देखे हैं, किन्तु ऐसा कमाल कहीं नही देखा ।'

चाड्ने वडी शान्तिपूर्वक कहा—'मै रा-मंदिरको जा रहा हूं।' मै—'रा-मंदिर को !'

चाड्-'सेराफिस्की कब्रको।'

मैं चिल्ला उठा—'तुम कालके गालमे पड़ना चाहते हो !' चाड ठठाकर हॅस पड़े—'लेकिन मैं वहीं पड़ा रहना नहीं चाहता।' मुक्ते तो जान पड़ता था, वह मृत्युका त्रावाहन कर रहे हैं, मेरा दिल कहने लगा, कि न जाने दूं। वह दर्वाजेपर पहुँच गये थे, मैंने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा-

'यह पागलपन है।'

चाड्-'जब मै मर जाऊँ, तो खुशीसे मुक्ते पागल कहना। होश-हवासवाला वही त्रादमी कहा जाता है, जो करनेसे पहिले उसपर खूव विचार कर लेता है। त्रीर मैने भी ऐसा ही किया है, इसलिये मै होश-हवासमे हूँ, पागल नहीं।'

मैं चिल्लाकर बोला—'लेकिन तुम राज-प्रासादको छोड़ रहे हो, किन्तु यहाँ के आदिमियोसे बोल तो नहीं सकते ! तुम्हे यहाँकी भाषाका एक शब्द भी नहीं मालूम है !

चाड्-'मुके उसकी त्रावश्यकता नहीं, मैं गूँगा हूं।'

मुक्ते जान पड़ा, कि उन्होंने सभी वातोंका उत्तर पहिले हीसे ठीक-कर रक्खा है। मैने वक्ती को बुलाया और हम तीनो एक साथ, बागके पच्छिमकी स्रोर एक खिड़कीपर गये। वक्नीने उसे वड़ी साव-धानीसे खोला, श्रीर चाङ् श्रपनी लाठीके सहारे गिरते-पड़ते; वाय हाथको आगे पसारे वाहर निकल गये।

तब दर्वाजा वन्द करके ताला लगा दिया गया। मैं वड़ा ही व्यथित-हृदय हो महलकी ऋोर लौटा। मैं सोच रहा था, कि ग्रय मैं फिर श्रपने श्रकारण वन्धुके उस मुस्कुराते हुए गोल ,चेहरेको न देख सक्गा।

## शावाश चाङ्

जिस भयंकर काममें चाड् इन तीनों दिनों लगे रहे, उसका सिन्त विवरण में यहाँ दे देना चाहता हूँ। यह बातें स्वयं चाड्ने मुफने कही थीं। यह कटनेकी तो श्रावश्यकता ही नहीं कि, चाट् श्रपने कामको पूरा करके जीवित लौट त्राये थे, त्र्रन्यथा मुक्ते इस यात्रा-विवरणके लिखनेका भी सौभाग्य न मिलता ।

वह प्रासादकी दीवारसे कुछ आगे चले गये, फिर तंग सडकके एक कोनेम बैठ गये। बहुत कम आदमी उनके पास निकलते थे, और जहाँ पैरोंकी आहट उनके कानोंमें पहुँचती, वह हाथ बढ़ाकर भीख मॉगने लगते थे। वहाँ वह कई घटे बैठे मॉगा करते रहे। उनका मतलव यह था, कि आसपासकी भूमिको अच्छी तरह देख लें, और यह भी निश्चय हो जाय, कि किसीने उन्हें महलसे आते देखा तो नहीं।

दोपहरको वह उस पर्वतसे—जिसपर कि राज-प्रासाद बना था— नीचे उतरते हुए नदीके बार्ये किनारेपर पहुँचे। शहरकी जन-संकीर्ण सड़कोंको पाग करते हुए, वह सूर्यास्तसे थोडी देर बाद रा मन्दिर पहुँचे।

रात्रिम चारो त्रोर सिपाहियोंके डेरे-डेरेम त्राग वल रही थी। प्सारोने त्रपने सैनिकोको मन्दिरके त्रौर समीप कर दिया, इसी त्रभि- श्रायसे कि कही किर त्राकस्मिक चढ़ाई न हो जाय।

सिपाहियोंने चाड्को समका, कि कोई गरीय अन्धा छीर ग्गा भिखमंगा है। उन्होंने उनके साथ बड़ा अञ्छा व्यवहार किया, और उन्हें खाने-पीनेके लिये दिया। सैनिक चाहे किसी भी देश या जातिके क्यों न हो, वह हमेशा बड़े मृदु-हृदय होते हैं। और यह बड़ी असजताकी वात थी, कि सेराफीय सेनिक भी, जो एक प्राचीन मन्यताके प्रतिनिधि थे, इस नियमके अपवाद न थे।

चाट् उनके बीचमे ही लेट गये, श्रौर थोड़ी देरमे सो गये। मुक्ते उनकी इस प्रकृतिपर बडा श्राश्चर्य होता है। कैसे वह पट्टा नींटकी श्रपनी मुट्टीमें किये हुश्रा था, श्रौर ख़ासकर इस तरह चारों श्रोर रातरेसे धिरा होनेपर। वास्तवमें वह एक ऐने मनुष्य थे, जिसके जीवनमें खतरा, प्राण्-सकट रोजकी बात थी। दूसरे दिन सबेरे ही वह उठ खड़े हुए, श्रौर सिंपाहियोमे इधर-उधर घूमने लगे। जब कोई उनसे बोलता तो मानी वह उसे सुनते ही न थे। जब कोई हाथसे छूता तो 'गॉ' 'गां' करते श्रौर हाथसे श्रॉखों श्रौर मुँहकी 'श्रोर इशारा करते। वह उन सिपाहियोका एक शब्द भी न समभ सकते थे न उनकी बोलीका एक शब्द बोल ही सकते थे। लोग समभ रहे थे, कि वह जरा भी देख नही सकते। तथापि उन्होंने कई मित्र बना लिये! उन्होंने श्रपने पार्टको इंतनी खूबीसे श्रदा किया, कि मजाल क्या कि जरा भी कोई सन्देह कर सके। उसी दिन सन्ध्या समय चाड् मन्दिरमे पहुंच गये, जहाँ कि प्सारो श्रौर नोहरीने श्रपने श्रफ्सरोंको एकत्रित किया था।

पहिले-पहिल उसके त्रानेसे कुछ लोगोंके कान खड़े हो गये, किन्तु जब उन्होंने देखा कि त्रागन्तुक त्रन्धा त्रीर गूँगा दोनो है, तो सबने उपेचाकर दी । महाशय चाढ़ की चाले भी एक दो न थी। उनका चलने-फिरनेका ढड़ा बड़ा हास्यजनक था, किन्तु चीजोंके भाप लेनेका ढड़ा तो निराला ही था। वह मन्दिरके एक ब्रॅधेरे कोनेमें बैठ गये, उनका मुँह बन्द था और देखनेमें ब्रॉखें भी बन्द थीं। किन्तु, त्रपने ब्रासपास क्या हो रहा है, वह बराबर देख रहे थे।

दूसरे दिन दिन भर वह मन्दिरमें ही इधरसे उधर घूमते रहे। कितने ही श्रादिमयोंने उनसे वातचीत करना चाहा, किन्तु उन्होंने उसका कुछ ख्याल न किया, श्राखिर करते क्यों, जब कि गूँगे ही ठहरे। उन्होंने मुक्ते पीछे वतलाया, कि उनका मतलब वहाँ रहनेंसे यही था, कि जिसमें उन्हें सब पिहचान लें। चीबीस घटेके बाद वह सारा ही स्थान उनसे खूब पिरचित हो गया। श्रव उन्होंने एक कटम श्रीर श्रागे बढ़ाया, श्रीर धीरे-धीरे घूमते-घूमते उसी कमरेमें जा पहुँचे, जहाँ प्तारो, नोहरी श्रीर धनदास थे।

तीनो उन्हें पहिले ही मन्दिरके प्रधान-मंडपमें देख चुके थे। प्सारोने उसके ग्रानेको नापसन्द किया, श्रीर निकल जानेका हुक्म दिया, किन्तु चाङ्ने राई मात्र भी ऋपने सुननेका चिह्न प्रकाशित न किया। वह निश्चिन्तसे पालथी मारंकर जमीन पर बैठ गये।

प्सारोने गर्दनमे हाथ लगाया, किन्तु तब भी चाड् वहाँ से न 'उठे। प्सारोने देखा, कि भिखारीका हटाना आसान नहीं है। इसी बीचमे नोहरीने यह कहकर मना कर दिया, जाने दो बेचारे वहरे-गूँगे-अधे-बूढेको। वह क्या नुकसान करेगा, जहाँ है वहाँ चुपचाप वैठा रहने दो। और इस प्रकार तीसरी रात्रिको चाड् ठीक नोहरीके मंत्रणा गारमें जाकर सोये।

उन्होंने देखा, कि धनदास ऋव भी चेहरा लगाये होरस्के भेषमें इधर-उधर निकलता है। चाङ् प्सारोकी गति-विधिपर बड़ी नजर डाल रहे थे, क्योंकि यही ऋादमी था, जिससे उन्होंने स्वेजमे बीजक छीना था, और यही था जिसने दानापुरमे शिवनाथको मारा था।

श्रीर श्रव भतीजा श्रपने चाचाके उसी हत्यारेसे मिलकर पड्यंत्र रच रहा था। घनदास जब कमरेमे श्रपने तीनो साथियों मात्रके सामने होता था, तो चेहरा मुँहपरसे उतार लेता था। उस समय चाड्ने उस श्रादमीके चेहरेको देखा तो जान पड़ा कि श्रादमी विल्कुल पागल हो गया है। हो सकता है, कि पहले भी वह श्राधा पागल ही रहा हो। बहुत कुछ सम्भव है, कि सोनेके प्रलोभनने उसे पागल बना दिया हो। चाड्ने नाना जातियोके श्रनेक श्रपराधियोका श्रध्ययन करके जाना था, कि ऐसा होना बिल्कुल सम्भव है।

श्रव, जैसा कि हमें मालूम है, धनदास मिश्री भाषामें तो नोहरीसे वातचीत कर न सकता था; श्रवः उसे जो कुछ कहना होता था प्सारो से हिन्दीमें कहता था, श्रौर फिर प्सारो उसे नोहरीको समकाता था। श्रर्थात् प्सारो ढोनोके वीचमें दुभाषियाका काम करता था। श्रौर यदि कभी कुछ नोहरीसे बोलता भी था, तो हाथ मुँहके द्वारा तरह-तरहके सङ्केत करके। चाड् नोहरीकी अपेदा कहीं जल्दी धनदासके संकेतको समभ सकते थे, और प्सारोंकी अपेदा कहीं अधिक हिन्दी जानते थे। उन्होंने अपना एक द्या भी वहाँ व्यथे न जाने दिया। वह कान लगाकर सारी बाते सुनते रहते, किंतु चेहरेपर हर्प विस्मयका चिह्न भी न आने देते थे। उन्होंने वहाँ बैठे कितनी ही बातोंका पता लगाया, जो हमारे लिये अनमोल थीं।

उन्होने मालूम कर लिया, कि शहरके अधिकाश निवासी बागियोसे मिल गये हैं। नोहरीने अगले दिन सबेरे उनमें सोना बॉटनेका बचन दिया था, और यह भी कहा था, कि जब राज-प्रासादपर कब्जा हो जायगा, और मैं सिंहासनपर बैठ जाऊँगा, तो और भी धन बॉटा जायगा। उसी समय चाड्ने खजानेके विषयमें भी उन तीनोंके वार्चा-लापको सुना।

धनदासने कहा, कि मैं तब तक तहखानेको न खोलूँगा, जब तक कि तुम लोग मुक्ते रखोंका तृतीयाश देनेकी प्रतिश्चा न कर लो। वह इसपर इतना तुला हुआ था, कि उसने तब तक दम न लिया; जब तक दोनोंसे दुहरा, तिहरा कर इसका वचन न ले लिया, कि वह अपनी इस प्रतिश्चाको न तो ड़ेंगे। तब उसने उनसे इस बातके लिये पक्का किया, कि उसे देशसे रखपेटिकाके साथ सुर्राच्चत निकल जानेके लिये गुलाम और कुछ सशस्त्र सैनिक मिलें। नोहरीने उसकी दोनों बातोको स्वीकार किया। उसी समय चाह्को यह भी मालूम हुआ, कि पहाड़ों-के उसपार एक भारी जङ्गल है, जिसके बाद एक नदी है, जोकि, प्सारों के कथनानुसार श्रद्धत बाह्य संसारमें ले जाती है।

श्रव यह साफ मालूम हो रहा था, कि श्रमी तक कब न मोली गई थी, श्रीर न प्सारो या नोहरी ही भीतर धुसे थे । टोनों ही उस स्वर्ण-रत-रशिके टेखनेके लिये श्रत्यन्त उत्मुक हो रहे थे; जिसके विषयमें धनदासने यहुत कुछ कहा था। जब सब कील-करार पक्सी हो गई तो, धनदास उसी रातको उन्हें तह यानेके श्रदर ले जाने पर राजी हुश्रा। तो भी अभी वह रहस्य उन्हे बतानेपर राजी न था। उसने कहा—'मैं पहिले जाकर समाधि घरको खोल आर्जगा, तब तुम्हे ले चलूँगा। वह उठकर वहाँ मदिरके एक कोनेमें गया, जहाँ पुजारियोंके बिछीनोका बहुत-सा पुत्राल रक्खा था।

धनदासने ऋपनी पीठको नोहरी और प्सारोकी ऋोर किये, वहाँ जाकर ऋपने चेहरेको उतार कर रख दिया, फिर ऋपने हाथोंको इस प्रकार पुत्रालमे डाला कि वह दोनों उसका ख्याल न करे। उन दोनों ने उसकी ऋोर विशेष ध्यान न दिया, किंतु चाड् ऋपने स्थानपर बैठे- बैठे बड़े ध्यानसे सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि धनदासने उसके नीचेसे सेराफिस्के समाधि-ग्रहकी कुञ्जी—गोबरैला-बीजक- को निकाला।

धनदास अब कमरेसे बाहर हो गया । तहखानेकी सीढी पास ही थी वह उससे नीचे उतरा । वह करीब आध घटे तक वहाँसे नहीं लौटा. इसका कारण स्पष्ट ही था। उसे चित्र-लिपि मालूम न थी, अतः अत्तरोके मिलानेमे अधिक देरी हुई । इसके बाद तहखानेके भीतर हीसे उसने नोहरी और प्लारो दोनोको भीतर बुलाया।

धनदासकी अनुपस्थितिमे चाड्का ध्यान नोहरी और सारोकी ओर था, वह यह पता लगा रहे थे, कि इनका इरादा उसके साथ विश्वास-घात करनेका तो नहीं है। मालूम हुं आ कि वह ऐसा कुछ इरादा नहीं रखते, क्योंकि यदि उनका ऐसा कुछ ख्याल होता, तो आडमे जरूर कुछ बोलते। जब तक धनदास अनुपस्थित रहा, वह चुपचाप बैठे उसकी प्रतीचा कर रहे थे। तो भी वह उस अपरिमित धन-रशिके देखने के लिये वड़े उत्सुक थे, जो नील-उपत्यकासे आया था; जहाँ एक समय हजारो वर्ष पहिले एक सम्य, और उर्वर महान देश था।

जैसे ही धनदासने उन्हें बुलाया, वह बडी जल्दी से उधरको दौड़ गये। चाड् चुपचाप त्रासन मारे वैसे ही बैठे रहे। उन्होंने जरासा मुरंकुराया भी नहीं, उनकी श्रॉखे वैसी ही श्रधमुँदी श्रौर श्रोठ बन्द थे।

तीनो श्रादमी तहखानेमे करीव एक घटे तक रहे। एक मशाल उस कमरेमें वल रहा था, जहाँ कि श्रव चाड् श्रकेले रह गये थे। वह बड़ी उत्सुकतासे उनकी श्राहट ले रहे थे, तो भी वह एक श्रॅगुल भी श्रपने स्थानसे न हिले। दीवारकी श्रोरसे एक चूहा श्राया, उसने पहिले चाड्की श्रचल मूर्त्तिकी श्रोर देखा श्रीर फिर श्रपनी मोछोको श्रगले पैरोसे माड़ने लगा। चूहा विचारा भोला-भाला था, उसने समका, चाड़् निरीह हैं किन्तु पैरोकी श्राहट पाते ही वह वहाँसे भाग गया।

नोहरी अपनी सुनहली कवच पहिने भीतर आया । उसकी आर्खें चमक रही थीं, उसके चेहरेपर खून उछल आया था । जिस वक्त उसने अपनी पेटीसे तलवारको अलग किया, तो चाड्ने देखा, कि उसका हाथ कॉप रहा था ।

ं प्तारो दौड़ा हुन्रा सेनापतिके पास गया। उसने उसका कन्या पकड़कर खूब हिलाया। जान पडता था, जैसे पागल हो गया है। फिर बड़े उतावलेपनसे वे ग्रपनी भाषामे कुछ बात करते रहे। तब धनदास भीतर ग्राया, ग्रौर बिना दोनोमेसे किसीको भी दिखाई दिये वह उस पुत्रालराशिकी ग्रोर गया, ग्रौर उसने वहाँ बीजकको छिपा दिया।

तव वह त्रापने साथियों के पाम गया। उसका ढद्भ तो श्रीर भी पहले दर्जे के पागल-सा था। दोनों हाथों को ऊपर उठाये वह एकटम नाचने लगा। उसके लम्बे हाथ-पैर श्रीर विकट वानके चेहरेपर यह उसका श्रकाट- तायटव श्रीर भी वीभरस श्रीर पागलपनसे भरा था।

वह चिल्ला कर बोला—'मोना हीरा! हीरा मोती! श्रो हो! श्रकृन घन! मैंने हीरा जवाहरमें हाथ डाला था! श्रो हो! वह मेरी श्रॅगुलियों मेते वाल्की भाँ ति निकल जाते थे! घुटने भर मोनेकी हैंटें चारों श्रोर विल्ली हैं।' उस वक्त उसने प्सारोके दोनों हाथोंको पकड़कर उसके मुखकी श्रोर देखते हुए कहा—

'क्यों, श्रपनी प्रतिज्ञापर दृढ हो न ? तुम मुम्मपर विश्वास करो, मैं तुमपर।'

प्सारो—'विल्कुल निश्चित रहो। लोगोके लिये सोना छोड़ दो, क्योंकि इससे नोहरीका काम होगा। श्रौर जवाहिरातमे हम तीनोंका हिस्सा वरावर है।'

धनदास-- 'त्रौर मुक्ते हिफाजतके साथ यहाँ से जानेका ।भी प्रवन्ध करना होगा ।'

प्सारो—'नोहरीने इसके लिये पहिले ही वचन दे दिया है।' धनदास—'मै होरस् देवता हो हर तुम्हारी मदद करूँगा।'

प्तारोने हॅसकर कहा—'यहाँ के लोग बड़े निर्झुद्धि हैं, उनके साथ जो ही हम चाहेंगे, वहीं कर सकते हैं।'

चाड् जो ऋब तक सोये ही हुये थे, ऋब जोर-जोरसे खरीटा लेने लगे। एक ज़रा जोरके खरीटेने फारोके ध्यानको इधर ऋाकृष्ट किया।

प्तारो—'यह बूढ़ा भिखमगा ऋव भी यहीं है, क्या इसे बाहर निकाल दूं?'

धनदास जान पड़ता था, इसपर कुछ विचार कर रहा है। अन्तमे उसे भी प्सारोका विचार पसन्द आया। उसने कहा—

'हॉं । यह बहुत श्रन्छा होगा, काहे वास्ते किसी कठिनाईमे पड़ा जाय ?'

प्सारोने फिर त्राकर चार्ड्की गर्दन पकडी। महाशय चार् निद्रासे त्रकचकाकर उठे त्रौर त्रधोंको भाँ ति उसे नोंदके भोंके हीमें ऐसा हाथ जमस्या, कि प्सारो कमरेके बीचमे जाकर गिरा। चार् तब लुढकते-पुढ़कते दो कदम त्रागे उठे। यह देखकर नोंहरीको कोध त्रा गया, त्रौर वह चार्ड्के कपर दौड़ा। या तो नोहरी अञ्झी तरह पकड़ने न पाया था, या बूढे मिखमगेके पैरोंमें उसको थामनेकी ताकत न थी; जिसके कारण पैर डगमगाया और चारू मुँहके बल जमीन पर आ गिरे। सौभाग्यसे उन्हें चोट न आई, क्योंकि वह पुआलकी ढेरीके बीचमे गिरे थे।

तीनो स्रादमी स्रव कुत्तों की भाँ ति उस गरीव स्रम्धेके उपर चढ बैठें । उन्होंने पैर स्रौर शिर पकड़कर चाड्को वहाँ से उठाया, स्रौर मन्दिरके पत्थरवाले फर्शपर फेंक दिया । गूँगे वेचारेमे बोलनेकी ताकत न थी कि रोता-चिल्लाता, वह सिर्फ कॉखने लगा । उसके दोनो हाथ छातीमे चिपके हुए थे, स्रौर उनके नीचे था गोबरैला बीजक-सेराफिस्के कबकी कुंजी ।

# -58-

## प्रासाद्पर चढ़ाई

चाड् सॅमलकर खड़े हो गये, श्रीर उन्होने धीरेसे श्रपने चारो श्रीर देखा मालूम हुश्रा, प्सारो, नोहरी श्रीर धनदास भीतरवाले कमरेमें चले गये हैं। वहाँ श्रीर कोई श्रासपास न था। कुछ थांड़ेसे श्रप्तसर एक कोनेमें पाशा खेलकर दिल-वहलाव कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसीने उनकी श्रीर नजर न डाली, श्रीर वह यह भी जानते थे, कि एक मिनट खोना श्रच्छा नहीं है, क्योंकि किसी समय भी धनदामको मालूम हो सकता है, कि बीजक निकल गया। उन्होंने टगमगाती चालको चार कदम श्रागे बढ़ाया, श्रीर एक ही मिनटमे तहखाने श्रे श्रन्दर पहुँच गये। उनका इससे सिर्फ यही श्रीनप्राय था, कि देप लें कत्रका हार वन्द है या नहीं। उन्होंने दर्वा नेको बन्द देखा, श्रीर भी सन्तोपके लिये, बहुतस पहिंचोंको फिरा दिया।

एक ही सेकरटके याद वह किंग मंडपमें पहुँच गये, श्रीर माथ ही

अन्धे भी। फिर लाठी टेकते-टेकते अब वह आगे बढ़े, और सिपाहियों-के पाससे होते वह थोड़ी देरमे खुली हवामे चले आये।

सारी बागी कौज निद्रामे मग्न थी। प्रत्येक सिपाही मूमिपर मुर्देकी माति निश्चल पड़ा हुआ था। चाड् डेरोंके वीचसे लाठी टेकते लड़-खड़ाते हुए बहुत भुके आगे वढे। सन्तरीने उन्हे देख आवाज दी, किन्तु ग्गेके पास उत्तर कहाँ सिपाहीको ख्याल हो गया, अरे यह तो वही अन्धा मिखमङ्का है, जो तीन दिनसे बिना रोक टोक मन्दिरमे इधर-उधर घूम रहा था।

जैसे ही वह बाहरी चौकीसे कुछ दूर पहुंचे, तैसे उन्होंने श्रपने जोर भर दौडना शुरू किया। किन्तु वह एक सौ गज भी श्रभी दौड़ न सके होंगे, कि सेनामे पगली हुई। धनदासको मालूम हो गया, कि वीजक चला गया।

सौभाग्यसे किसीको यह सन्देह न हुन्ना, कि बूढ़े भिखारीने सीधा रास्ता लिया होगा। वह उसे मन्दिरके न्नासपास ही खोजने लगे, न्नौर जब तक बाहरी चौकीके सन्तरीसे उनके बाहर जानेकी खबर मिले, तब तक वह बहुत दूर निकल गये थे।

वह रातके तीन बजे शहरमे पहुँच गये। राजमहलमे पहिले ही हमने प्रबन्ध कर रक्खा था, कि यदि इस प्रकारका सकेत मिले, तब तुरन्त आदमीको भीतर ले लेना चाहिये। इस प्रकार उन्हे खिडकीके रास्ते भीतर पहुँचनेमे देर न लगी।

वह सीधे उस जगह श्राये जहाँ, मै श्रीर कप्तान धीरेन्द्र थे। हमारे श्रारचर्य श्रीर श्रानन्दकी सीमा न रही, जब कि हमने सुना कि बीजकको चाड् फिर उड़ा लाये। सुके जरा भी विश्वास न था, कि मै फिर श्रपने प्यारे मित्रसे मिल सकूँगा। मै निश्चय कर चुका था, कि श्रव तक वह खतम भी हो चुके होंगे। उन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की थी, जिसका मुके स्वप्नमे भी ख्याल न था। खजाना श्रव भी सुरिक्त था। विना डाइनामाइट लगाये उसको कोई खोल न सकता था, श्रीर हमें

यह निश्चय ही हो चुका था, कि वहाँ बारूदको कोई जानता ही नहीं। अब नोहरी सोनेके बलपर नागरिकोंको नहीं खरीद सकता। अब उसे और अधिक सैनिक लड़नेके लिये नहीं मिल सकते। हमारी स्थिति अब पहिलेसे बहुत अच्छी थी।

प्रातःकाल हमने फिर युद्ध-समितिकी बैठक की । उसमें स्वयं महा-रानीने सभापतिका ग्रासन ग्रलंकृत किया, ग्रीर बक्नी, ग्रह्मसो, कप्तान धीरेन्द्र, में ग्रीर चाड् सभ्य थे । स्थितिपर हर पहलूसे विचार किया गया । हमलोगोंने निश्चय किया, कि महलकी रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि यह निस्सन्देह था, कि नोहरी जल्द हमला करेगा । विशेषकर धनदास—जोकि खजानेके लिये पागल हो गया था—कभी भी दम नहीं ले सकता, ग्रीर खासकर तब जब कि बीजक हमारे पास पहुँच गया था ।

हमलोग पाँच दिन तक प्रतीक्षा करते रहे। आखिर चढाई शुरू हुई। हमे पीछे मालूम हुआ, कि इस देरीका कारण यह था, कि न प्सारो और न धनदास ही यह विश्वास करनेके लिये प्रस्तुत थे, कि अन्धा भिखारी वस्तुतः गुप्तचर था। बहुत कुछ सम्भव है, कि धनदास अन्त तक इस बातसे ऑधरे हीमे रह गया हो कि यह चाड् थे, जिन्होंने उसे इस तरह छुकाया।

इन पॉचों दिनोंमें बक्नी श्रीर उसके सैनिक एक घड़ी भी चुपचाप न बैठे। महलकी बनावट, वस्तुतः हमला रोकनेके लायक न थी, यद्यपि दीवारें बहुत मज़बूत थीं। हमने बाहरवाली दीवारोंमें छोटे ख्राख निशाना लगाने लायक बनाये। श्रीर खास महागनीके निवासस्थानको भी खूब हट कर दिया। दर्वाजोको बन्दकर दिया गया खिड़कियों रर ईटें चुन दी गई। बागमे श्राग्पार एक खन्दक खोट दी गई श्रीर जगह-जगह हमने कोटे-काडिया श्रीर श्रन्य तरह-तरहकी ककावटें तैयार कर टी।

इन सारे ही दिनोंने शहरमें कोई नई वान न हुई। सभी निस्त्माह ये। फिमीको एक या दूसरे पत्तकी छोर जानेकी हिम्मत न होती थी। सभी तटस्थ थे, और विजयीकी श्रोर श्रपने श्रापको उद्घोषित करनेके लिये तैयार थे। यद्यपि उनके हृदयमे महारानीका प्रेम था, किन्तु नोहरीकी शक्तिको देखकर वह कुछ भी सहायता देनेमे श्रसमर्थ थे। उन्हें हिगंज विश्वास न होता था, कि इतने श्रस्प-सख्यक शाही शरीर-रक्तक इतनी बड़ी सेनाका मुकाबला कर सकेंगे।

छुठवे दिन सूर्योदयके समय महलके छुतपरसे हमे नोहरी श्रौर प्सारोके नेतृत्वमे एक भारी सेना नदीके पारसे श्रागेको बढ़ती दिखाई दी। बक्नीने श्रपने सैनिकोको हुक्म दिया, कि श्रपने-श्रपने स्थानपर डट जाय।

हम्लोग श्रव चुपचाप श्राक्रमणकी प्रतीचा कर रहे थे। यह बडी ही उत्सुकता श्रोर विकलताका समय था। हमलोग श्रच्छी तरह इस वातको जान रहे थे, कि यह बाजी है जीवनकी, साथ ही मितनी-हपींके सिंहासनकी बाजी भी। स्वयं महारानीका प्राण भी खतरेमे था।

उस सारे ही दिन सेना नावोंसे नदी पारकर एक सुरिक्त स्थानपर उतरती रही। कप्तान धीरेन्द्रने एक बार प्रस्ताव किया कि हमें भी प्रत्याक्रमण करना चाहिये, किन्तु चाड् श्रीर बक्नीने इसका विरोध किया, क्योंकि वैसा करनेके लिये हमें खुले मैदानमें जाना पड़ता, जहाँ हमारी श्रव्यसंख्यक सेना, श्रपनी प्रतिपत्ती बहुसंख्यक सेनासे बहुत चित-प्रस्त होती। श्रन्ततः हमने श्रपनी ही जगहसे श्राक्रमणकी प्रतीक्ता करनी शुरू की।

मैंने देखा, कि धनदास, होरस्के रूपमे नोहरीकी सेनामे इधर-उधर घूम रहा था। मैं सममता हूँ, यह धनदासका उतावलापन ही था, जिसके कारण दो-तिहाई ही सेनाके पार उतरते ही त्राक्रमण त्रारम्म हो गया। धनदास स्वयं बहुतसे सैनिकोको लिये, महलके द्वार-पर त्रा पहुँचे।

इसके बाद जो कुछ हुआ, वह एक छोटा-सा हत्याकाड था। मैं अपनेको सीभाग्यवान् सममता हूं, कि मैं वहाँ देखनेके लिये न था।

वह लोग अपने साथ बड़ी-वडी सीढ़ियाँ लाये थे, किन्तु जैसे ही वह दीवारपर लगाई गई, वैसे ही ऊपरसे लोह के डंडों के सहारे ढकेल दिया गया, और ऊपर चढ़नेका साहस करनेवाले गिरकर वहीं मर गये। रचक सैनिक पर्वतकी भाँति अपनी जगहपर स्थिर थे, समुद्रतटकी चहानकी भाँति शत्रुतरंग टकराकर पीछे हट जाती थी। हमारे सैनिकों-मेंसे प्रत्येक के पास एक-एक प्रकाड धनुष और तर्कश थे, वह उनके द्वारा शत्रुदलपर भीषण प्रहार कर रहे थे। जहाँ एक आदमी गिरता था, वहाँ ही पीछेकी पंक्तिसे दूसरा आदमी आकर उसकी जगह खड़ा हो जाता था। सारे ही नोहरीके सैनिक निर्भाक, वे-पर्वाह थे।

। रात्रिके होते ही लड़ाई बन्द हो गई। शत्रु वहाँ से पीछे दूर एक सुरिक्ति स्थानपर हट गया। राज-प्रासादके दिक्तिण तथा पिन्छम दोनो दिशाश्रोंमें श्रन्छा मैदान था; श्रीर वहाँ हजारों धूनियाँ सिपाहियोंके पड़ाबोमे जल रही थीं। हमें यह भी पता लगा, कि शहरके पूर्ववाले घरोंमे नोहरीके सिपाहियोंका कब्जा है। दूसरी बगलमे स्वय नदी थी, श्रातः इस प्रकार चारों श्रोरसे राजमहल घर गया था; श्रीर हमे किसी तरफसे भागनेकी गुंजाइश न थी। हमारे लिये सिवाय इसके कोई रास्ता न था, कि श्रापने श्रान्तिम स्वॉस तक लड़ें।

स्योंदयके साथ ही त्राक्रमण फिर शुरू हुआ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वैसे ही हमने देखा कि मुकाविला और भी भयानक है, क्योंकि रातमें ही नोहरी एक वृहत् दुर्ग भेदक यंत्र लाया है। यह वहीं यंत्र था, जिसने निनवे, वाबुल और यरोशिलम्के विजय करनेमें सहा-यता दी थी। इसमें एक लोहेकी बहुत मोटी जाठ थी, जो इतने जोरसे आदिमयोंके द्वारा दीवारपर टकराती थी, कि दो-चार वार हीमें मोटीसे मोटी दीवार जमीनपर आ पड़ती थी।

धीरेन्द्र श्रीर चाट् घमामान लड़ाईमें संलग्न थे श्रीर मैं उस रचित सेनाके साथ था, जिसे कि बक्नीने श्रमी जरूरतके वास्ते श्रलग रक्या था। मैंने उस दिन सुना कि कतान धीरेन्द्रने युद्धमें बड़ी वीरता प्रदर्शित की है, वह अपने साधियोंके साथ प्रधान दर्वाजेपर तत्र तक डटे रहे, जर तक कि उनके साथी एक-एक करके मर न गये और दुर्गभेदक यत्रने दर्वाजेको दुकड़े-दुकड़े न कर दिया। उसी समय होरस् भीतर आ गया। उसे दुरमनकी सेनामें अब भी देवता समभा जाता था। इधर पश्चिमके दर्वाजेकी यह अवस्था हुई और उधर पूर्ववाले द्वारपर भी, जिसपर कि चाड् लड रहे थे, वैसा ही प्रहार हो रहा था। वक्नीने देखा कि इस प्रकार दोनो ओरसे खतरा है, इसलिये सबको महलकी श्रोर हटनेका हुकम दिया।

यह हटना भी बड़े कायदेके साथ हुआ था। घायल सभी महलमें लाये गये। वहाँ महारानी स्वयं अपनी सिखयोंके साथ उनकी महम-पट्टी कर रही थी। तीसरे पहर जब कि युद्धमें सांस लेनेकी गुंजाइश न थी, मुक्ते धीरेन्द्रके साथ मिलनेका मौका मिला।

मै—'श्रवस्या वडी गम्भीर है, यदि उनके पास यह दुर्गमेदक यंत्र न होता, तो वह कभी फाटकके भीतर न श्रा सकते ये। वाहरकी दीवारे खास-महलकी दीवारोंसे मजतूत हैं। मुक्ते नहीं मालूम होता, कि कैसे इम मुकाविला कर सकेंगे।'

धीरेन्द्र—'मैं इससे कुछ भी नहीं घयराता। अप भी उन्हें खन्टक पार करना होगा और यह कोई आसान काम नहीं है।'

यह मालूम होने लगा, कि नोटरी श्रीर उसके साथी, जरा भी मौकेंको रायसे जाने देना नहीं चाहते। एक हुगेमेटक फाटकके रान्तेमें भीतर लाया गया, श्रीर लगाई फिर श्रारम्म हुई, यद्यपि कुछ देरने। हमारी संख्या यहुत घट गई थी, श्रीर श्रय रिजर्व मेनाके माप मुक्ते भी लड़ाईमें उत्तरना पड़ा। मेरा काम महलको मामनेने यचानेमें कप्तान घरिन्द्रकी मदद करना था।

भैने कभी स्वप्नमं भी ख्याल न किया था, कि मनुष्य हत्य इतना मर्हे ते सकता है। यार-वार शत्रुद्धांने आगं बटनेना प्रयक्ष किया, स्त्रीर वार-यार वट पीछेको हटाये गये। भैंने देखा कि धनदाम एक हाथमें रिवाल्वर श्रीर एक हाथमें बन्दूक लिये अपने साथियोंको उत्सा-हित कर रहा है, श्रीर नोहरी इधरसे उधर दौड़कर श्रपने आदिमयोंको हुक्म दे रहा है। उसकी श्राज्ञाका पालन भी अच्छी तरह हो रहा था।

धीरेन्द्र श्रगालमुख अनुविस्के रूपमें लड़ रहे थे। उनकी वगलमें कात्सोंका भोरा लटक रहा था। जव-जग शत्रु दुर्गमेदकको खन्दकके पास लाना चाहते थे, तब-तब वह इतनी फुर्ती और निशानेके साथ गोली चलाते थे, कि हर बार उसके आदमी मारे जाते थे। ऐसा वार होनेपर अब नोहरीको ऐसे आदमी मिलने मुश्किल हो गये, जो कि खुशीसे अपने आपको दुर्गमेदकपर जानेके लिये तथ्यार हों।

जव रात्रि आई, तो लड़ाई और तेज हो गई। नोहरीने समभा कि रात्रि के अन्धकारमें हमें और अञ्छा मौका लड़नेका मिलेगा, उसने ताजा फीज लड़नेके लिये भेजी। हमलोग बरावर लड़ते रहे और अब हमारी संख्या इतनी कम रह गई, कि महलकी रज्ञाके लिये भी पर्याप्त आदमी न रह गये। हम लोगोंकी दशा मारे थकावटके शरा-त्रियोंकी-सी हो गई थी। दस दजे रातका समय था, जब कि धनदास एक दुर्गभेदकको महलकी दीवार तक लानेमें सफल हुआ।

कप्तान धीरेन्द्र श्रौर वक्नी दोनों ही उथर दौड़े, किन्तु वह बहुत पीछे पहुँचे। एक ही धक्केमें दीवार भीतरकी श्रोर श्रा पड़ी श्रौर ऊपरका कोठा घडामसे जमीनपर श्रा पड़ा। एक घंटेके प्रयत्नके बाद उन्होंने रास्तेको कुछ श्रौर चौड़ा कर पाया। वक्नी श्रौर उसके सैनिकोने ने बडी वीरताके साथ मुकाविला किया, किन्तु श्रव जान पडने लगा, कि यह सब व्यर्थ है।

मध्य रात्रिको लडाई वन्द हो गई। यकावट, भूल श्रीर प्यामने टोनों ही दलमें एक प्रकारकी बीमारी फैला दी, जिसके मारे विना हुक्म हीके दोनों श्रोर के मैनिक विश्रामके लिये लीट पड़े। नोहरी श्रीर यक्नी दोनोंने श्रपने-श्रपने भग्न स्थानपर श्रपने-श्रपने सन्तरी नियुक्त कर दिये। श्रव्यक्षिने श्राकर मुक्तसे कहा—'महारानी तुम्हें श्रीर तुम्हारे साथियोंसे बात करना चाहती है।' जब मैं श्रपने साथियोंके साथ दर्वार घरमें गया तो, देखा बक्नी वहाँ मौजूद है। इस बैठकमें मैंने दुमा-पियाका काम किया।

धीरेन्द्र—'हमारे लिये वड़ा अच्छा मौका मिले, यदि महलसे बाहर होनेका कोई रास्ता हो, मैं एक टुकड़ीको लेकर स्वय शत्रुके पीछेकी ग्रोरसे हमला करूँगा, ग्रौर मुक्ते उम्मेद है, कि ऐसे ग्राकस्मिक हमलेसे शत्रुदलमें गड़वड़ी फैलाकर दुर्गभेदक यत्रोंको ग्रपने कावूमें लानेमे हम समर्थ होंगे।'

चाड्-'यहाँ कहाँ वैसा कोई रास्ता हो सकता है ?'

जिस समय मैने इस वातको ऋनुवाद करके सुनाया, तो वक्नीने ऐसा हाथ मेरे कन्धेपर मारा, कि मै तो दर्दके मारे व्याकुल हो गया। उसने कहा—

'ऐमा रास्ता है। मैंने वडी मूर्खता की, जो पहिले उसकां ख्याल न किया।' जमीनके भीतर-भीतर एक सुरंग है, जो महलसे जाकर शहर के बीचमे ऊपर हुई है।' फिर उसने धीरेन्द्रकी श्रोर मुँह करके कहा, जिसका मैंने तर्जु मा करके सुनाया—'यदि श्राप मेरे नाथ श्रावें तो मै स्वयसेवक दूंगा, श्रीर इन स्वयसेवकों मेंसे जिन्हें में जानता हूं, उन्हे चुन ल्गा। उन्हें में शहर तक ले चल्गा, श्रीर फिर हमलोग नोहरीके ऊपर हरावलकी श्रोर चढ दीडंगं, श्रीर उसकी मेनाको चीरते-काड़ते महलमें धुनकर दुर्गमेदकों को श्रपने हाथमें कर लेंगे। यदि एक बार हमने उनपर कब्जा कर लिया, तो हमें श्राशा है कि इम इन नर-पिशाचों को नदी पार भगाने में सफल होंगे।'

उसी समय एक श्रादमी दौड़ा हुश्रा श्राया, श्रीर उसने कहा— 'नोर्राने एक दृत मेला है, जो महारानीसे मिलाना चाहता है।' जरा ग़ी देरमें वह श्रादमी रानीके मन्मुख बुलाया गया, श्रीर उसने गुटने टेककर रानीको मलाम किया श्रीर फिर राहा होतर बोला— 'महारानी, सेनापितने श्रापको सलाम मेजा है, श्रौर कहा है कि मै राजा हूँ। उसने कहा है कि श्रापके लिये सिर्फ एक श्रवसर है, श्रपने श्रापको हमारे हाथमें दे दो, श्रौर हम तुम्हें देश निकाला दे देगे। यदि विरोध करोगी, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चय है।'

रानी जो अब तक बैठी थी, उठ खड़ी हुई। उसकी आँखे चमक उठीं, चेहरे पर खून उछल आया, और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे।

उसने बड़े गम्भीर स्वरसे कहा—'जा श्रौर श्रपने मालिकसे कह, कि मितनी-हर्पीकी रानी न तो सेरिसिस् के विश्वासवातियों के हाथ मरनेसे डरती है श्रौर न उनके साथी ही के।'

श्रादमीने भुककर सलाम किया, श्रीर वहाँ से श्रपना रास्ता लिया। मैने वक्नीकी श्रीर देखा। उसका हाथ तलवारके कब्जेपर था, श्रांखे लाल हो श्राई थीं, श्रोठ कॅप रहे थे।

# -74-

#### भीपण स्थिति

उन भयकर दिनोंमें हमलोग इतने व्यस्त थे, कि हमे ग्रपने शरीर या किसी कामकी कोई खत्रर न थी। जब भूख लगती तब खाते, जब थकावट ग्रौर नींदसे मजबूर हो जाते तो लेट रहते।

श्रभी भी बहुत रात बाकी थी, जबिक वक्नीने श्रपने सभी सैनिकोंको एकत्रित किया; सिवाय उन सैनिकोंके जो महलके पहरेमें जगह-जगह नियुक्त किये गये थे। उसने श्रपने सिपाहियोंसे खूव खोलकर कहा, में एक बड़े ही भयानक कार्यमें हाथ डालने जा रहा हूँ। यद्यपि उसने विस्तारपूर्वक न कहा, किन्तु इस वातको खूब स्पष्ट कर दिया; कि यह भी सम्भव है, कि जानेवालोंमें से एक भी जीवित न बचे। यह सब कहनेके बाद जब उसने स्वयंसेवक मांगे, तो वहाँ एक भी न था, जिसने श्रपने श्रापको सामने न किया हो।

इस पर बक्नीने मुक्तसे श्रीर श्रह्मसोसे कहा — 'यह वही बात हुई, जिसकी मैंने श्राशा की थी। वास्तवमे महारानीका नसीव बड़ा श्रच्छा है, जो उसके सिंहासनकी रज्ञाके लिये ऐसे वीर योद्धा मिले हैं।'

वक्नी श्रपने कामके लिये सिर्फ पचास श्रादमी चाहता था। इसलिये वह स्वय सैनिकोंकी पक्तिकी श्रोर बढा। वह बीचमे जिस किसी सैनिककी छातीपर हाथ रखता, वह मत्यसे श्रलग होकर श्रपने साथियोंकी श्रीर मॅह करके खड़ा हो जाता था।

इस टोलीने अब दबीर हालकी ओर कृच किया, जहाँ कि रानी थात और अनुविस्के साथ मौजूद थी। अब भी मेरे साथी शाही शरीर स्चकोकी हिण्टमे प्राचीन मिश्री देवता ही थे। मैंने कई बार प्रधान पुरोहितसे कहा भी, कि उनका यह धोखा मिटा देना चाहिये, किन्तु रानी और अहासो दोनोंने मुक्तसे कहा—ऐसा करना हमारे लिये हानिकारक होगा, अभी धोखेको कुछ दिन और रहने दो।

दोनो ही श्रोरके सैनिक समभ रहे थे, कि उनके पूर्वजोंके देवता पृथ्वीपर उतरे हैं, श्रोर मनुष्योंके साथ कन्धेसे कन्धे भिड़ाकर लड रहे हैं। इन मिथ्याविश्वामी लोगोंके लिये, इसमे कुछ भी श्रसंभव न मालूम होता था। वहाँ ट्रोजन युद्धका वह दृश्य याद श्राता था, जब श्रोलम्पसके देवता, ट्वांयके विजयके समय, यवन या ट्रोजनकी श्रोर होकर लड रहे थे। इसी प्रकारकी कथा मिश्रके इतिहासमे भी पाई जाती है। वस्तुतः इस भयकर युद्धमे योद्धा इसका उतना ख्याल न करते थे, कि वह रानी सेरिसिस्की श्रोर लड़ रहे हैं, या सेनापित नोहरीकी श्रोर, जितना कि यह ख्याल करते थे कि वह श्रनुविस् श्रीर थात्, या होरस्की श्रोरसे लड़ रहे हैं।

इसीलिये इन चुने हुए श्रादिमयोंको जिस समय जान पडा, कि श्रानुत्रिस् स्वयं हमारा नेतृत्व करेगे, तो उनका हृदय श्रासीम उत्साहसे भर गया। मृत्युके देवतासे बढ़कर दूसरा कीन है, जो उनकी प्रार्णोंकी रक्षा कर सके।

में स्वयं इस टोलीके साथ सुरंगके द्वार तक गया, उसे देखकर मुक्ते मेरि-फील-तटके पुराने मिश्री तहखाने याद त्राने लगे, जिनमें कि तीन हजार कमरे हैं, श्रीर जिन्हे मैने श्रपनी श्रॉखोंसे जाकर देखा था। हमारे श्रागे-श्रागे महलका एक गुलाम मशाल लिये चल रहा था। हम एक कमरेसे दूसरेमें जाते-जाते थक गये। दीवारें देखकर मुक्ते श्रीर श्राश्चर्य होता था। वह चार हाथसे श्रिधक मोटी थीं। राज-प्रासाद वड़ी मजबूत नींवपर बनाया गया था।

श्रन्तमें हम एक बड़े भारी कमरेमें पहुँचे। उसका चेत्रफल साढ़े पाँच सौ वर्ग गजसे कम न होगा। इसकी छत इतनी नीची थी कि किसी लम्बे श्रादमीको उसे छूनेके लिये प्रजोपर खड़े होनेकी श्रावश्य-कता न थी। मैं इजीनियर नहीं हूँ; किन्तु यह बड़ा विचित्र मालूम होता था, कि इस विशाल छतके थामनेके लिये बीचमे एक भी खम्मा न था। मशालची मशाल लिये एक बैठी हुई मूर्तिके सामनेसे श्रागे बढ़ा। मैने देखा, यह मूर्ति भी उन्हीं उपविष्ठ लेखको जैसी थी, जिन्हें कि मितनी-हर्पीकी सड़कपर देखी थी।

वक्नी स्वयं त्रागे वढा । मै समभता हूँ, उसने किसी कलको धुमाया, फिर वह मूर्ति सीधी घूमने लगी, त्रौर हमारे सामने दीवारमे एक सूराख दिखाई पड़ा । उसमे कुळ पौडियाँ त्रागेको जाती दिग्वाई पड़ रही थीं ।

यहाँ वक्नीने प्रणामके साथ मुक्तसे विदाई ली। विना एक शब्द बोले वह नीचे उतरा श्रीर चन्द ही कदम श्रागे बढ़नेपर नज़रने गायव हो गया। उसके सैनिक एक पॉतीमे चल रहे थे। उस समय वह मेरे पाससे गुजर रहे थे। मैंने उनके चेहरोंको मशाल के प्रकाशमें देखा। उनपर भय, श्रातंकाका जरा भी चिन्ह न था। वह नहीं जानते थे, कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ इतना उन्हें मालूम था, कि उनका पैर बड़े खतरेमें पड़ रहा है। उन्होंने कोई प्रश्न भी इस विषयमें न किया। वह श्रपने उस कप्तानके पीछे चल रहे थे, जिसपर वह विश्वान ही न करते थे, बिल्क जिसकी पूजा करते थे। यह दृश्य भेरे लिये बडा प्रभावशाली था। यह वीर श्रपने कत्तव्यके लिये श्रपने प्राणोंकी बिल देने जा रहे थे।

जब अन्तिम आदमी तक चला गया, तो अब मशालचीके साथ मेरे सामने कप्तान धीरेन्द्र थे। धीरेन्द्र जल्दीसे मेरे कन्धेपर हाथ रखकर आगेको भुके, और उनका श्रुगालमुख मेरे मुँहपर आ लगा। धीरेन्द्रने धीरेसे कहा—

'श्रिल्वदा, प्रोफेसर, यदि इस कामसे हम दोनो ही जीवित न लौटे, तो कोई पर्वाह नहीं। हम दोनों हीके श्रागे-पीछे कोई नहीं है, न स्त्री ही न बाल-बच्चे ही, जिनका एक!बार मुक्ते ख्याल भी होता। एक समय प्रयागमे रहता था। वहाँ शामके वक्त रेवड़ियाँ भोरेमे भर-कर खुसरो बाग जाया करता श्रीर वहाँ छोटे-छोटे बच्चोमे उसे बाँटा करता था।'

में मुस्कुरा उठा-भिरे साथ भी कभी वैसा ही बीता है।

धीरेन्द्र ठठाकर हॅस पड़े । मशालचीने उनके चेहरेकी श्रोर वडीं तीच्ण दृष्टिसे देखा । श्रनुविस्की हॅसी उसके लिये श्रीर भी श्राश्चर्य-कर चीज थी ।

कप्तान धीरेन्द्र—'हम सभी उसी एक ही कोलेके चहे-बहे हैं। सभी बूढे-क्वॉरे एकसे ही होतें हैं।'

इसके बाद बिना कुछ कहे ही उन्होंने भी उसी अन्यकारमे हुवकी। मार दी । श्रीर मै उनके पैरोसे जल्दी-जल्दी श्रागे दौडनेकी श्राहट. सुनता रहा ।

तव मैने मशालचीसे उसकी ही भाषामे कहा— 'स्रभी तम यहाँ रहोगे न १'

उस त्रादमीने शिर हिलाते हुए कहा—'हॉ, क्योकि यह दर्वाजा वरावर खुला रहेगा त्रौर सैनिकोकी एक टोली इसकी रत्ताके लिये त्रा रही है।' सुरंगके ग्रॅंधियारेसे मेरी तिबयत ऐसी बिगई रही थी, कि मैने इरके मारे उससे पूछा--'तो किर मैं कैसे यहाँसे लौटू ?'

मशालची—'श्राप मेरे मशालको ले जाइये, मैं श्रॅघेरेमें डरता नहीं, मैं कोई लडका नहीं हूं। मुक्ते रास्तेकी रखवाली भी करनी है। मशालको हाथमें लिये श्रीर भूमिकी श्रोर देखते चले जाइये। श्रापको धूलीपर हमारे पैर उगे हुए मिलेगे।'

मैने देखा, वह मेरी भीकताकी चुटकी ले रहा है, लेकिन कुछ भी क्यों न हो, मुक्ते उस अन्ध-कूप पातालपुरीका रहना पसन्द नहीं था। मैने वहाँ से किसी तरह भागकर प्रासादमें आना चाहा, चाहे वहाँ भी चमकते हुए हथियारोंके बीच हींमें क्यों न पड़ना हो।

मैने उससे मशाल ले लिया, श्रौर देखा कि उसका कहना बिल्कुल दुक्त है। हजारो वर्षकी पुरानी सखी धूिल वहाँ फर्शपर पड़ी हुई थी, श्रौर उसपर हमारे पैर स्पष्ट श्रिकत थे, उस बड़े हालको पार कर मैंने एकके वाद एक उन छोटे-छोटे कमरोको तै किया। रातमें मेरे शरीरका रोश्रा गनगना उठा। पीछे मैंने जाना, कि यह सैनिकोकी एक दुकडी थी। जो सुरंगवाले रास्तेका मार लेने जा रही थी। उनके नायकने कट मेरी गर्टन पकड़ली, उसने समका, में शत्रुका श्राटमी हूँ। मैं तो बदहवास हो चला था, किन्तु खैर किसी तरह करके मैंने श्रपना परिचय दिया। तब तो सैनिकोंने बड़ी ही माफी मॉगनी शुरू की, क्योंकि उन्हें मालूम था, कि महारानी मेरी बात बहुत मानती है।

जय मै निकलकर राजमहलमे श्राया, तो मुक्ते देखकर यहा श्राश्चर्य हुश्रा। वहाँ चारों श्रोर दिनका-सा प्रकाश दिखाई देता था। मुक्ते समयका कुछ शान ही न रहा। श्रीर यह देखकर मुक्ते श्रीर भी श्राश्चर्य हुश्रा कि महलमें चारो श्रोर पूर्ण नीरवता छाई हुई है। मैंने समका था, लड़ाई किर श्रारम्भ हो गई होगी। मैं तुरन्त महागनीके कमरेमें गया, श्रीर वहाँ चाह श्रीर श्रद्यसो भी मीज्द थे।

मेंने पूछा—'क्या ग्रभी उन्होंने ग्राक्रमण नहीं किया "

प्रधान पुरोहितने कहा—'श्रमी तक नहीं, किन्तु किसी समय भी श्रारम्भ हो सकता है। नोहरी श्रपने सारे सिपाहियोको महलके बाहर-वाले मैदानमे खडा किये हुए है। जान पडता है, एक ही साथ उसने चारो श्रोरसे महलपर हमला करनेका इरादा किया है। किन्तु इसमं सन्देह नहीं, कि प्रधान श्राक्रमण, भग्नाशकी श्रोर हीसे होगा।'

वक्नीने सेना सञ्चालन अपने एक योग्य सहायकके हाथमे सौपा था। अव वाकी बचे हुए सैनिकोकी चार टोलियाँ बनाकर, महलके भिन्न-भिन्न भागोकी रज्ञाके लिये भेजी गई। इस अन्तिम लड़ाईकी कैफियत बतलानेसे पहिले, यह बतला देना अञ्छा मालूम होता है, कि रानी सेरिसिस्का महल किस तरहसे बना हुआ था।

राज-प्रासाद नदीके दाहिने किनारेणर था। मुख्य द्वार श्रीर नदीके बीच मे परथरकी चौडी सींदियाँ काशीके पचगगाघाटकी तरह बनी हुई थीं। इन्ही सींदियोंपर खडी होकर रानीने, हमारे श्रानेके समय देव-ताश्रोके लिये दण्ड-प्रणाम किये थे। फाटकके मीतर श्रीर खास राज-मवनके उत्तर, पिंच्छम श्रीर पूर्व श्रीर बाग था। दिच्चणकी श्रीर बाहरी चहारदीवारीसे लगा हुश्रा राज-मवन था।

यह दिल्ला भाग बहुत मजवूत था, क्योंकि राजभवन एक पहाडी-पर बना हुआ था। इधर पास-पास दोनों वाहरी दीवार भी इतनी ऊँची थीं, कि उनके ऊपर तक सीढी नहीं पहुँचाई जा सकती थी।

वागियोंने प्रधान फाटकको पार करके वागपर भी अव तक कब्जा कर लिया था। राजभवनके सामने दर्बार-भवनके द्वारसे जरा-सा वायें हटकर दीवार तोडी गई थी। जिस जगह दीवार टूटी थी, उसके अगल-वगलमे बहुतसे छोटे-छोटे कमरे थे।

दर्वार-भवनके अन्तमे सङ्गमर्गरकी सीहियाँ थीं, जो दीवान-खासमें पहुँचती थीं । यहीं पर महारानीका शयनागार और गदीवर था । सङ्ग-मर्मरकी सीटियोके अतिरिक्त अपरके तलपर पहुँचनेका दृषरा कोई रास्ता न था।

#### विस्मृतिके गर्भमे

त्रीर हमारे योद्वा पीछे हटाये जायँगे, इसी लिये पहिले हीसे ज्यालकर हमने सीढ़ीके मुँहकी खूब नाकावन्दी की थी। यह नाकावन्दी या मोर्चावन्दी हमने मलमल की थैलियोंमें वगीचेका बालू पर नीचे-ऊपर रखकर किया था। सीढ़ी इतनी चौड़ी थी, कि उसपर पन्द्रह ब्रादमी पॉतीसे खड़े होकर एक साथ लड सकते थे। वहाँ ब्रगल-वगलसे हमला होनेका डर न था। श्रीर महलमे ब्राग लगानेका भी डर न था, क्योंकि सारी इमारत पत्थरकी थी। इस तरह, पाठकोंको स्पष्ट मालूम हो गया होगा, कि यदि बड़ा हाल भी हमारे हाथसे निकल जाय, तो भी हम एक श्रीर सुरिच्चित स्थानपर हट सकते हैं। श्रीर वहाँ हमसे लड़नेके लिये नोहरीकी बहुसंख्यक सेना निर्थंक थी, क्योंकि सबके एक माथ श्राक्रमण करनेके लिये वहाँ गुंजाइस न थी।

कितने ही घंटों तक हम आक्रमण्की प्रतीचा करते रहे। पहिले दिनकी मेहनत हीसे मै तो चूर हो गया था। महारानीने कुछ खाने के लिये मुक्तसे बहुत आग्रह किया। खाने के बाद मुक्ते नीद मालूम होने लगी। यद्यपि गर्मी बहुत तेज थी, तो भी ऊपरके कमरों में एकको मैंने ठडा पाया, और उसीमें एक चटाईपर लेट गया। थोडी देरमें खूब सो गया।

में बहुत देर तक न सो पाया था, कि श्रचानक जाग उठा। जय मै उठ वैटा तो देखा कि महारानी सेरिसिस स्वयं खिड़कीके पास खड़ी हैं। मैं खड़ा हो गया। उसने मुक्ते पास श्रानेके लिये कहा, श्रीर तव मुक्तसे वोली—

'मुक्ते बड़ा अपसीस है, कि मैंने तुम्हें जगाया। उसके लिये, आशा है, तुम मुक्ते क्ता करोगे। थोध्मस्, मै तुमसे मधी बात कहना चाहती हूँ। तुम बहुत-सी भाषाये जानते ही और बुढ़िमान् हो। जहाँ तक मैं देखती हूँ, मुक्ते जान पहता है, मेरे दिन अब उने-गिने यह गये हैं।' वह खिडकीकी त्रोर देख रही थी। उसकी दृष्टि कहाँ थी, मैंने उधर देखा। हमारे नीचे मितनी-हर्पीका बडा शहर था। उसके मकानों के गुम्बद त्रौर छते धूपमें चमक रही थीं। सड़कोंपर त्रादमी चींटियों-की भॉति हमें रेगते मालूम देते थे। मंडियाँ त्रादमियोंसे भरी थी। किसान त्रपनी-त्रपनी चींजें बेच रहे थे। मुक्ते देखकर त्राश्चय होता था, कि इस भयंकर क्रान्तिके समयमे भी लोगोंकी दिनचर्यामें कोई त्रान्तर नहीं पडा था। वास्तवमें था भी ऐसा ही, क्योंकि क्रान्ति सिंहासनके लिये थी, जिसकी फिक्र नोहरी त्रौर महारानीको थी।

महारानी—'थोध्मस्, मैं सोच रही हूं कि राजा, रानी उतनी महत्वकी चीज नहीं, जितना कि मुमसे कहा जाता था। हजारों वर्षों से मेरे बाप-दादा इन लोगोंपर राज करते आ रहे हैं। इन पीढियोमेसे कितने ही ऐसे बड़े-बड़े सम्राट् हो गये हैं, जिन्होंने अपनी प्रजाको पुत्रवत् पालन किया। मितनी-हपींका सारा गौरव, प्राचीन मिश्रका सारा आश्चर्य यहाँ तुम्हारे सन्मुख दिखाई दे रहा है। यह सभी कुछ येबीय राजाओं के कारण ही। तथापि यह लोग क्या रत्ती भर उस राजवंशकी पर्वाह करते हैं ! जब वह इस तरह वेच-खरीद कर रहे हैं, तो उनके लिये हमारी विपत्ति क्या है !

मैंने देखा, कि उस ऋत्यवयस्का रानीका हृदय दुःखसे सन्तप्त था, तो भी उसे ठढा करनेके लिये मेरे पास कोई राब्द न था।

मैं—'महारानी, भाग्यकी बात है, यदि हमने पहिले जन्मोंमें सुक्त किया होगा, तो श्रवश्य हमें उसका श्रच्छा फल मिलेगा श्रौर नहीं तो जो कुछ होगा, वह हमारे पापोंका प्रायिश्वत्त मात्र होगा। हमें घवरानेकी श्रावश्यकता नहीं।

इसी समय वागमेसे बड़े नोरकी तालीकी श्रावाज श्राई। उसने एक बार पर्वत, महल, वाग समीको गुजा दिया।

### विस्मृतिके गर्भमे

# -२६-

## श्रन्तिम मोर्चा, विजय

श्रारम्भ हीसे मालूम होने लगा था, कि नोहरीने श्राज निश्चय कर लिया है, चाहे कुछ भी हो, उसे महलमें घुस चलना है। श्राक्रमण् इतना सोच-विचारकर, इतनी हिम्मतके सुाथ किया गया, कि उसे देख-कर मेरा हृदय सूख गया। बार-बार बागी सैनिक बड़े जोरसे श्रागे वढ रहे थे, किन्तु शरीर-रच्चक भी कमर बॉधकर तैयार थे।

एक ही समय महलके पूर्व श्रौर पश्चिम दिशासे भी श्राक्रमण शुरू हुश्रा था, किन्तु उनके रोकनेमे कोई श्रिधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। प्रधान श्राक्रमण उसी तरफसे हो रहा था, जिधर दीवार दृटी थी। नोहरीसे महलके श्रन्दरकी कोई वात छिपी न थी। वह समभता था, कि यदि वह दीवान-श्राम या वड़े हालको श्रपने काबूमें ला सके, तभी नीचेकी सारी ही भूमि उसके श्रक्तियारमें हो जायगी, श्रौर उस समय प्रतिपीत्त्वयोंको या तो श्रात्मसमर्पण करना पड़ेगा, श्रथवा, सङ्ग-मर्मरकी सीढी द्वारा ऊपरके तलपर भागना होगा।

चाट् शरीर-रक्त दलके साथ भग्नाशकी रक्ताके लिये अपनी रिवाल्वर लिये तैयार थे। एक पाँती के बांद शत्रुष्ठोकी दृसरी पाँती भीतर बढ़ना चाहती थी। धनदास स्वयं भी आगे आनेकी वडी कोशिश कर रहा था। महाशय चाड्की रिवाल्वर शायद ही क्षण भर चुप रहती हो। धनदास जिस प्रकार पागलकी तरह चेण्टा कर रहा था, उसपर भी अब तक न-मारा गया, यह बड़े आश्चर्यकी बात थी। वस्तुतः होरस और थात दोनो हीका बच रहना आश्चर्यकर था। क्या सचमुच दोनोंमे अमरत्वका कुछ अंश आ गया था? यद्यपि शरीर-रक्तकोंको भी नुकमान उटाना पड़ा था, किन्तु शत्वुकी हानि बहुत अधिक थी, वियोक्ति वह पागलकी भीति अर्राक्त दशामें आगे बढ़ना चाहने थे। और जहाँ कोई भग्नाशने आगे

बढ़ना चाहता, वही महाशय चाड्की रिवाल्वर श्रीर बन्कीके सैनिकोके , तीर उन्हें मौतके घाट उतार देते थे। कभी-कभी शत्रु भग स्थानपर दखल कर लेते श्रीर उस समय दोनो श्रोरसे मीने-व-सीने भिड़न्त हो पड़ती थी। उस ममयका दृश्य वड़ा भयानक होता था। श्रच्छा हुश्रा जो में वहाँ न जा सका; नहीं तो इस हाथा-पाईकी लड़ाईमें, मेरा चूहे-मा शरीर वहाँ क्या च्या भर भी ठहर सकता ?

इस मारे समय मैं महारानीके पास गहीवरमे था। वीच-त्रीचमें खबर लेनेके लिये हालमें भी चला जाता था।

श्चन्तमं हवाका रुख बढला । धनदासने रिवाल्वरके बलसे श्चपने लिये रास्ता साफ कर लिया । उसके श्चागे बढते ही उसके पीछे श्चीर भी वागी सिपाही श्चागे बढ श्चाये । शायद उन्हें फिर पीछे हटा दिया गया होता, किन्तु इसी समय नोहरी श्चीर प्नारो श्चपने रिजर्व (संरक्तित) सैनिकोंके साथ श्चा पहुँचे । एक बड़े जोरके जयघोप श्चीर करतल-ध्विन के साथ वह बागको पार करते मोर्चे तक श्चा पहुँचे ।

चाइ श्रीर उनके साथी टालानके मध्यमें लीट श्राये। श्रीर एक यार फिर लोटा गर्म हुश्रा। सहायक कप्तानने उस समय श्रव्छा किया, लो श्रन्य स्थानोंपर नियुक्त सैनिकोंको भी टीक समयपर लोट श्रानेका हुक्म दे दिया. क्योंकि यदि वह वहाँ रहते, तो फिर ऊपरके तलपर न श्रा सकते क्योंकि वही एक धीड़ी ऊपर श्रानेकी थी, श्रीर फिर श्रन्तमें मभी मारे जाते। कोई पाँच मिनट तक उन बृत्त हालमें यह रग्-नाटक श्राभिनीत होना रहा। नोहरी, प्रारो, धनदास तीनो ही ,जी-जानने इसमें भाग ले रहे थे। नोहरीको बीच-बीचमें हॅलते देखकर भैने समका, कि श्राव उनको श्रपनी विजयका पूरा निश्वाम हो गया है।

श्रव रारीर-रक्तकोंको श्रपने श्रन्तिम स्थानपर नीट श्राना पटा। चार्मी रिवाल्वरने, इन पीछे एटनेसी बड़ी सपालताने पूरा किया, श्रन्यथा निर्चय ही नोत्रीके ग्राटमी उनपर ग्रा पड़ने। महाश्रय चार्क् सबसे पिछले श्राटमी ये, जिन्होंने मोर्चेंक पीछे श्रपनी . जगह ली। श्रय

## विस्मृतिके गभेमें

यह ऋँन्तिम घड़ी थी। जीवन और मृत्युकी बाजी लगी हुई थी। पन्द्रह आदिमियोने मोर्चेके पीछेसे रात्रुश्चोकी आगे बढनेसे रोकनेके लिये अपना शस्त्र सम्भाला; और वाकी ऊपरवाले कमरे मे एकत्रित हो गये। जहाँ कोई जगह खाली होती, वहीं दूसरा पहुंच जाता। सारा हाल रात्रुदलसे खचाखंच भर गया था एक बाण भी वहाँ व्यर्थ जानेवाला न था। जहाँ कोई आगे सीढ़ीकी ओर बढ़ना चाहता, वही वाण या गोलीका निशाना बन भूमिपर गिर पडता।

प्सारो सबसे पहिला आदमी था, जो सीढ़ीके ऊपर बढ़ा। पॉछ छै पौड़ियो तक उसे आगे बढ़ने दिया गया, और इसी समय महाशय चाड़् की रिवाल्वरने आवाज की। एक चीत्कारके साथ प्सारो वहीं सीढ़ियोंपर मुँहके बल गिरा, और एक ही च्लामे उसका मृतशरीर लुढ़ककर नीचे जा पड़ा। उसके बाद दूसरे आदमी आगेको बढ़े और उनके साय भी वही बात हुई। इसके बाद इकट्ठे ही आदिमियोंने हला बोल दिया, अगले आदमी गिरते जाते थे और पिछले उनकी लाशोंके ऊपरसे आगे बढ़ रहे थे। इसी समय चाड् अपने स्थनसे मेरी और दौड़े।

मै-- 'घायल ?'

चाडू—'घायल । इससे वढ़कर । मेरे पास मसाला नही रहा ।' कैसे दुर्भाग्यकी वात ! मैं देख रहा था, कि धनदास भी अपनी रिवाल्वरको नही चला रहा है । जान पड़ा, उसका भी मसाला खतम हो चका । महाशय चाड् अपनी रिवाल्वर हीके जोरपर अवतक मोर्चेको

थामे हुए थे।

मेने पूछा- 'ग्रौर कितनी देर तक रोक सकेंग ?'

चाडू—'चन्द मिनट श्रौर । श्रपनी सख्याके बलपर वह किसी समय भी श्रागे वट् सकते हैं।'

ग्रभी वह मुमसे बात ही कर रहे थे, उसी समय ग्रापन हाथमें दुधारी तलवार लिये धनदाम कितने ही साधियोंके माथ श्रामें बढ़ श्राया। वह वेतहाशा, ग्राँख मूटकर टाहिने-बाय ग्रापनी नलवार चला रहा था। मैं समभता हूँ, उसके दिलमे सिर्फ एक ख्याल था, कि कब बीजक हाथमे आवे और खजानेपर हाथ सफा करनेका मौका हाथ लगे। उसके आगे बढते ही मोर्चावाले आदिमयोंको पीछं हटना पडा। मोर्चेकी बोरियाँ नीचे जा पड़ी। महारानीने स्वय भागकर गदीघरमे शरण ली।

गद्दीघरसे वाहरका कमरा वागियोंकी जय-ध्विनसे गूँज रहा था। वहाँ श्रव चाड्, मै, श्रव्यसो श्रीर मुश्किलसे चालीस सैनिक बाकी बचे थे। महारानीका मुख सफेद हो गया था। वह एकदम चुप थी। बड़ी शान्ति गम्भीरतासे, बिना किसी जल्दीके वह राज-सिंहासनपर जाकर वैठ गई। उसका शिर उन्नत था। उसके ललाटपर वही रत्नजिटत सर्प था, जिसे श्रत्यन्त प्राचीन कालसे फरऊन (मिश्री) सम्राट्, पहिनते श्राये थे, जिसे कि तल्योपत्रा रानीने धारण किया था। मैंने उसके मुखकी श्रोर देखा, वस्तुतः श्रव भी उसकी सुन्दरता, उसकी मधुरता, उसके तेजमे कोई फर्क न श्राया था। उसने निश्चय कर लिया, कि जो कुछ पडना है उसे मुक्ते एक प्रतिष्ठित रानीकी भाँति श्रपने सिंहासनपर वैठे स्वीकार करना चाहिये।

सेनापति, होरस्के साथ आगे बढा, किन्तु शरीररक्तक उन्हे गद्दी-घर के भीतर सहजमे आने देनेवाले न थे। नोहरीने वहाँ से चिल्लाकर कहा—

'सेरिसिस् , मितनी-हर्पीके सिंहासनको उस त्रादमीके लिये छोड दो जिसकी भुजात्रोमे उसके लेने और रखनेकी शक्ति है।'

श्रभी पूरी तरहसे नोहरीके मुखसे यह वाक्य समाप्त भी न होने पाया था, कि उसी समय हालमेसे चिल्लाहट श्रीर भयसूचक कोलाहल सुनाई पड़ा। तब मैंने लगातार कई श्रावाजे होती सुनीं। फिर एक प्रकारसे नीरवता छा गई, श्रीर उमी नीरवतामे मैंने सुना—

'स्रोः <sup>1</sup> ठीक, चलो, नोहरीको सिंहासनपर वैटाये ।' मैंने खूब पहिचाना, कि स्रावाज क तान धीरेन्द्रकी थी ।

कप्तान धीरेन्द्र, महाशय चाड् जैसे शान्त श्रीर शीतल मस्तिष्कके

#### विस्मृतिके गभमे

ने थें जिस जोशमें वह सब कुछ भूल गये, श्रीर उन्होंने बड़े जोरसे यह शब्द हिन्दीमें कहा था।

थीरेन्द्र और बक्नी अपने चुने हुए आदिमयोंके साथ अकरमात् ऐसे पहुँच गये, कि नोहरी और उसके आदमी भोचकसे गह गये। उन्हें यह भी पता न लग सका कि वह कितने आदमी हैं। अधिकाश बागी सैनिक जहाँ-तहाँ भागकर छिप गये। धीरेन्द्र और बक्नी सीधे सगममरिकी सीढीपर बढ़े, और इसी समय ऊपरके बचे हुए शरीररक्षक भी, गही-घरसे वाहर निकल पड़े। नोहरी और धनदास सीढीकी ओर दौड़े, किन्तु वहाँ बक्नी अपने आदिमयोंके साथ खड़ा था। जरा ही देरमे वह ऊपर दोनो ओरसे घर गये। धनदास उस समय अपनी तलवारका ऐमा ऑल मूँ दकर इस्तेमाल कर रहा भा, कि जितनी उससे दूसरोंकी हानि न होती थी, उतने उसके अपने ही आदमी आहत हो रहे थे।

नोहरीने सब तरहसे अपनेको अममर्थ देखा, और वह सीढ़ीके ऊपरकी ओर दौड़ा। उसकी कवचने सैनिकोके वारसे उसकी रच्चा की, और वह चीरता-फाडता गर्हाघरमे पहुँच गया। यहाँ ही महारानीके सामने कई आदिमयोने पछाडकर उसे नि:शस्त्र किया।

धनदासने अव अपने आपको मीड़ीपर श्रकेला पाया। उसने अपनी जान वचानेके लिये नीचेका रास्ता लिया. और ठीक धीरेन्द्रके ऊपर आ पहुँचा। धनदास धीरेन्द्रसे मजबूत था। धीरेन्द्र किसी ख्यालने उसपर गोली न चला सके, और उसने धीरेन्द्रको दोनों हाओं इटाकर आगे बढना चाहा। उस समय श्रच्छा मल्लशुद्धका तमाशा देखनेमें श्राया। कुछ देरके प्रयत्नमें धीरेन्द्रका पर भूमिपर टिकने पाया। इसके याद दोनों एक दूसरेमे लिपट पड़े। कभी धीरेन्द्र नीचे होते और अभी धनदास। इसी गड़बड़में उनके चेहरे दूरकर श्रत्तग गिर गये, श्रीर श्रव पहले-पहल दोनों श्रमली रूपमें लोगोंके नामने श्राये।

मम्भव था, धनदास, धीरेन्द्रको मार डालता, किन्तु इसी रामप वागियों ही मेसे किसीने एक भाला ऐसा जोरका मारा जो उसके सीनेमे मुस गया । धनदासके हाथ-पाँव दीले हो गये । उसने उठनेका- प्रयत्त किया, किंतु उसकी शक्ति चीण हो चली, श्रीर थोड़ी ही देरमे उसकी गर्दन लटक गई। इस प्रकार धनदास जैसे विश्वासघाती धनलोलुप, श्रीर देशबन्धुद्रोहीकी मृत्यु उस श्रपिरिचित देशमें उन्हीके हाथसे हुई, जिनके लिये उसने यह सब कुछ किया था। महामना धीरेन्द्रने श्रपने एक गुमराह देशभाईपर श्रपने जानके खतरेके समय भी, रिवाल्वर बिल्कुल तय्यार रहनेपर भी, हाथ चलाना उचित न समभा।

देवता श्रोंकी कलई खुलते ही सैनिकोंकी त्योरी बदल गई। करीब था, कि धीरेन्द्रकी, धनदासकी दशा होती, किंतु उसी समय चतुर चाड् ने लगातार पॉच-छः श्रास्मानी फैर किये, श्रौर इतनेमे धीरेन्द्र सीढीके ऊपर पहुँच गये।

प्सारो श्रीर होरस् मारे जा चुके थे, नोहरी वन्दी था, ऐसी श्रव-स्थाम वागियोंकी हालत क्या हुई होगी, यह विचारने हीसे मालूम हो सकती है। जरा देर वाद बक्नीने श्रपने श्रादमियोको हुक्म दिया श्रीर उन्होंने थोड़ी ही देरमे उन्हें काट-मारकर महलसे बाहर भगा दिया।

उस समय सारा शहर ऋौर देश शोक मना रहा था। ऋससोने घोषणा निकाली, कि बागी परास्त किये गये श्रौर उन लोगोंके लिये जिन्होंने महारानी के विरुद्ध हथियार उठाया था, महारानी ऋत्र भी

#### विस्मृतिके गर्भमे

क्रिया पर्दशित करनेके लिये तय्यार है, यदि लोग खून-खराबीसे वाज

हजारों त्रादिमियोने प्राण गँवाये थे। इस शोकमे सारे नागरिकोने हजामत वनवानी छोड़ दी, शराव श्रीर मास त्याग दिया। श्रीरतोंने, वाल भाड़ना-बॉधना, श्रॉखो श्रीर चेहरेका रिजत करना, श्रीर हाथमें मेहदी लगाना छोड़ दिया। जिस समय मम्मी नैयार करनेवाले सारे देशके कारीगर श्रपने काममे लगे थे, दिन भरमे दो बार शहरके लोग, महलके बाहरवाले मैदानमें श्राकर मृत पुरुषोंके लिये शोक श्रीर विलाप करते थे।

नदीके दाहिने किनारेपर एक भारी कब पत्थरोंकी बनाई गई श्रौर इसीमे सारे बागी मृतकोंकी मम्मिया दफनाई गई। शाही संरक्षक मृतकोंकी मम्मियोके दफनानेके लिए राजमहलके उद्यानमें ही एक भारी कब तैयार की गई, श्रौर उसके ऊपर देवराज श्रोमरिस्का मन्दिर बनाया गया।

इस सारे दिनोंमें मुक्ते श्रीर मेरे साथियोंको महलसे जानेका मौका न था, क्योंकि सारी ही प्रजा हमारे जानकी दरपे थी। शताब्दियोंसे कोई विदेशी इस विस्मृत देशमे न श्रा सका था। पहिले श्रादमी शिवनाथ जौहरी थे, श्रीर दूसरे हम। यद्यपि महारानी, वक्नी श्रहासी तीनो ही हमारी रत्ताके लिये विल्कुल तैयार थे, किन्तु इनके श्रितिरक्त वहाँ हमारा कोई शुभिवन्तक न था।

दो सप्ताह शीतते-शीतते फिर दर्शारकी अवस्था सात्रिकदस्त्र हो गई। इस सारे समयमे में अधिकाश रानीके पास ही रहा। उमने बहुत-सी वाते पूळीं। मैने उसे वाह्य संमारकी बहुत-सी वातें वतलाई। वह उन्हें सुनकर कहती थी—'मुक्ते यह सब वाते स्वप्न-सी मालूम होती हैं।' मैंने कहा—'वही ख्याल मेरा यहाँ के बारेमें भी है।'

श्रन्तमें एक दिन रानीने कहा—'श्रोध्मम्, में तुमकी पिताकी भौति सम्भती हूं। मेरी हार्दिक रच्छा नहीं कि तुम यहाँसे जाश्री।' मैं—'रानी, मै भी तुम्हारे शुभ गुणोंको देखकर कुछ कम स्नेहेपाश--बद्ध नहीं हूँ । किन्तु जब देश्वासियोंकी अवस्था यह है, तो ऐसी-अवस्थामे अधिक दिन यहाँ रहना अच्छा नहीं। हमे आजा दीजिये।'

रानी—'इसके लिये मुफे वडा अफसोस है। अहासो भी कहते हैं, कि देर करना खतरनाक होगा। और आपके साथी भी यात्राकी तैयारीम हैं। ऐसी अवस्थामे रोकनेकी भी मेरी हिम्मत नही होती, यद्याप इससे मेरा हृदय विचलित होता है। तुम्हारे ही प्रसादसे मेरा प्राण, मेरा राजसिंहासन बचा। मै और फरऊनका यह सिंहासन तुम्हारा चिरऋणी रहेगा।'

मैं—'तो हमारी यात्रा कैसे होगी ?' रानी—'सो, बक्नी खूब जानता है, वह जंगलके रास्तेसे होगी।'

# -20-

### **उपसं**हार

हमारे प्रस्थान करनेसे दो दिन पूर्व ही नोहरीको प्राण्द ह हो चुका था। मैंने चलनेसे पहिले ही सेराफिस के कब्रके बीजकको अझसोको दे दिया। मैंने कब्रके खोलनेका सारा रहस्य भी उन्हें बतला दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कि खजानेको हाथमे भी छुऊँ, और यही इच्छा मेरे मित्रोंकी भी थी। किन्तु मेरे इम प्रममय बर्चाव और उपकारके बदलेमें अझसोने मुक्ते एक गोवरैलामूर्चि, कुछ नावीज, और एक मिश्री लोटा दिया, जो अप भी मेरे पाम मौजूद हैं।

विदा होनेके समय रानी सेरिसिस्के नेत्रोंमें त्रांस् मर त्राये। मेरी त्रवस्था भी वड़ी करुणाजनक थी। इतने दिनोंने रहते-रहते मुक्ते उसके साथ श्रपत्य-स्नेहसा हो गया था। मेरे दोनों साथी भी प्रभावित

#### विस्मृतिके गर्भमे

किं किंना न रहे। वृद्ध श्रह्मसोने बार-बार प्रणाम श्रीर स्मा-प्रार्थना किं। हमलोग रातके समय सुरंगके रास्ते बाहर निकले। जिस समय हम शहरकी सड़कोपर पहुँचे, उस समय श्राधी रात थी। चारों श्रोर सुनसान था। खिड़िकयोंसे भी प्रकाश नहीं श्रा रहा था। बीच-बीचमें कोई-कोई सन्तरी श्रावाज देता था, किन्तु बक्नीकी श्रावाज सुनते ही वह सलाम करके खड़ा हो जाता था। शहरकी चहारदीवारीको पारकर हम श्रागे बढ़े। नदीके किंनारे हमें दो नावे मिलीं।

हम उनपर चढकर श्रागे चले। थोड़ी देरमे हम मंदिरके नीचे पहुँच गये। उसे देखते ही मुक्ते पटना हाईकोर्टके वकील धनदास जौहरीका ख्याल फिर ताजा हो गया। उन्हें सोनेके लोभने खींचकर यहाँ पहुँचाया, श्रौर श्रन्तमे उनकी मम्मीको यही दफन होना पडा।

सुयों वयसे एक या दो घंटा पूर्व, नावसे हमें उतर जाना पड़ा। अवसे हमारा रास्ता पहाडसे होकर था। जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। जिस समय हम शिग्वरपर पहुँचे, उस समय दिनका प्रकाश चारों और खूब फेला हुआ था। मैंने वहाँसे एक बार पीछे फिरकर देखा, और दूरसे रा मंदिर और वह अद्भुत नगरी मितनी-हपीं अन्तिम बार दिखाई पड़ी। वहाँ हमने पानीमें जाकर आज बहुत दिनपर खूब मल-मलकर शरीरको घोषा। चाड्का लगाया रग अब भी बहुत मुश्किलसे हमारे शरीरसे छूटा। फिर हमने जलपान किया।

इनके बाद शाम तक वरावर हमारा रुख नीचेकी श्रीर रहा। स्यारनके वक्त हम एक जंगलके किनारेपर पहुँचे श्रीर रात्रिको वहीं विभाम करना निश्चित हुश्रा।

दूसरे दिन तम छोटी-छोटी काड़ियों श्रीर दरएनोके इस जंगलमेने चलने लगे। दोपइरका समय था, श्रीर हम भोजन करनेके लिये एक छोटी टेक्रीके किनारे बैठे थे। टेक्रीपर चडकर उसी दिन वस्नीने चितिजपर एक काली रेखाकी श्रोर इशारा करके कहा—वही घोर जगले हैं, जिसने तीन तरफसे हमारे देशको सीमाबद्ध किया है। कहा जाता है, उसमें भूतो श्रौर जिन्नोंका बसेरा है। वहाँ खानेके लिए कोई वस्तु नहीं। वहाँ शिकारके लिये कोई जानवर नहीं। उसे पार करनेमें तीन मास लगता है।

मुक्ते मालूम हो गया, वह कागोका जगल होगा। दो दिन चलनेके बाद हम जगलके किनारेपर पहुँच गये। यहाँ हमे बीर बक्नी श्रौर उसके साथी सैनिकोसे विदाई लेनी थी। सचमुच यहाँ 'बिछुरत एक प्राण हिर लेही' की बात थी। बक्नीने कप्तान धीरेन्द्रको श्रपनी तलवार चिह्नके तौरपर दी, श्रौर धीरेन्द्रने श्रपनी काचवाली श्रॉखोंकी पट्टी। बड़े ही खिन्न हृदय, श्रौर श्रश्रुपूर्ण नेत्रोंसे हमने एक दूसरेसे बिदाई ली।

श्रव हमारे पास चार हन्शी गुलाम बोका ढोनेके लिये थ। एक पथप्रदर्शक हन्शी था, जो प्सारोके साथ जगलसे श्राया था। हमने समका था, कि रास्ता श्रासान होगा. किन्तु वहाँ के ऊँचे-ऊँचे पेडोके नीचेकी लम्बी वृद्धों-धासोंमे हमारे कपड़े टुकड़े-टुकड़े हो गये। वडी-बडी जोको श्रीर कीड़ोने रात-दिन हमारा खून चूस डाला श्रीर विपसे शरीर सुजा दिया। मै समकता हूँ, यह यात्रा मरुभूमिकी यात्रासे कम भयानक न थी। श्रन्तमे राम-राम करके हम उस जगलसे बाहर निकले। उस विपत्तिमे हमे यह भी ख्याल न रहा, कि हमे कितने दिन लगे।

श्रव हम एक छोटी नदीके किनारे पहुँचे। यहाँ ही एक वृद्ध काटकर हमने एक छोटी डेगी बनाई। जब हमारी नाव तैयार हो गई, तो हमारे पाँचो हन्शी बन्धुश्रोंने बिदाई ली, श्रीर श्रव हम तीनो श्रादमी उस डोगी द्वारा उस छोटी नदीमे श्रागे बढ़े। कुछ दिनोके वाद हम इरेगाके जगन्नोमे पहुँचे। पहिले-पहिल यहीं मनुष्योकी वस्ती मिली। यद्याप वह हन्शी जगली थे, तो भी धीरेन्द्रकी चतुराईसे हमे उनसे बहुत कुछ, खाने-पीनेके चींजे मिली।

#### विस्मृतिके गर्भमें

हमलोगोने अब और आगेकी ओर यात्रा की और कुछ दिनोंके बाद कोबुआ नदीमें पहुँच गये। और तब इस नदीके द्वारा अन्तमें हम रुदाल्फ भीलमे पहुँच गये; इस प्रकार अब हम उगाडा और केनियाकी सरहदपर पहुँच गये। अब हमारे दिलसे रास्तेका भय निकल गया। हमें आशा हो गई, कि बहुत जल्द अपने किसी देश-बन्धुसे भेट होगी। हम वहाँ से किसुमो पहुँचे, और वही हमें कपड़ा-लत्ता मिला। अब हम सम्य आदमी बने।

नेरोत्री त्रौर मुम्बासा दोनों जगहोंपर हमने क्रपनी यात्रा वर्णन की। कई जगह त्रौर भी हमे इसपर लेक्चर देना पड़ा, किन्तु मुफे विश्वास है, किसीने भी हमारी बातोंको सत्य न माना होगा, यद्यपि लोगोने बड़ी दिलचस्पीसे सुना। मेरा लेक्चर क्या एक प्रकारका प्रहसन था। मैने इस विषयपर वैज्ञानिक ढंगसे एक पुस्तक भी लिखी, किन्तु उसका कोई छापनेवाला न मिला। वास्तवमें लोग इस सम्बन्धमें मुफे खब्ती समकते हैं।

# हमारी चुनी हुई पुस्तकें

#### उपन्यास

| जय योघेय—राहुल साकृत्यायन              | رلا               |
|----------------------------------------|-------------------|
| शैतान की त्रांख-,,                     | શ્                |
| सिंह् सेनापति— "                       | 311)              |
| प्रभावनी'निराला'                       |                   |
| · ज़िच—मन्मथनाथ गुप्त                  | સ <u>ા)</u><br>સ) |
| पृथ्वीवल्लभ-कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी | راب               |
| कहानी                                  |                   |
| योल्गा ने गंगागहुल साहत्यायन           | עצ                |
| पांच कहानियाँ—शरत्चन्द्र               | 19<br>19          |
| रोटी का टुकड़ा—शिवनारायण               | 21)               |
| चतुरी चमार—'निराला'                    | (۱۱۱              |
| गीदङ्का शिकार—ग्रज़ीमवेग चगताई         | 111               |
| नाटक                                   |                   |
| स्नेह या स्वर्ग—नेट गोविन्ददान         | >    )            |
| नारद की बीग्गा—लदमीनारायग् मिश         | *!!)<br>*)        |
| राजनीति                                |                   |
| प्याज पी रामस्याएँ—राहुन साहत्यायन     | <b>"</b>          |
| भागो नती, दुनिया चटलो— ,               | <b>19</b>         |
| पिकम्नान—मेड गे।विन्दराम               | 311)              |
|                                        | -                 |

| हिन्दी काव्य-धारा—राहुल सांकृत्यायन<br>प्रेमचंद: एक ब्राध्ययन—रामरतन भटनागर<br>तुलसीदास: एक ब्राध्ययन— ,, | ح<br>۱۱۱<br>۱۱۲ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| दर्शन                                                                                                     | שי              |
| वैज्ञानिक भौतिकवाद—राहुल साकृत्यायन                                                                       | २॥)             |
| बाल-साहित्य                                                                                               |                 |
| खादी गीत-भूमिका लेखक डा० राजेन्द्रवाबू                                                                    | ン               |
| खरगोश मामा—इन्द्रेश कुमार                                                                                 | ら               |

'किताव महत्त

४६-ए, जीरो रोड—इलाहाबाद